## स्व॰ राजेन्द्र-स्मृति प्रन्य माला <u>उ</u>

ाई १९५० : प्रथम संस्करण : प्रति २०००

## मृत्य एक रुपया सर्वाधिकार प्रकाशकाचीन

प्रकाराकः सृत्यसन्द्रं दर्जाते, एहायक-मधी नारव नेन महामण्डल, वर्षां, भुद्धक ! सुमन वात्स्यायन, राष्ट्रमाषा प्रेस सिन्दीनगर, वर्षा

# अनुऋमाणिका

| अनुवादक की ओ्रसे        |                         |       |
|-------------------------|-------------------------|-------|
| प्रस्तावना : लेखक       |                         | (अ)   |
|                         | <b>बुद्ध</b>            |       |
| महा <b>मिनि</b> ष्क्रमण | ***                     | 9     |
| तपद्चर्या               | •                       | ٤     |
| <b>स्म्प्रदा</b> य      | •••                     | 12    |
| उपदेश                   | •                       | 29    |
| बौद्ध शिक्पापद          | ••                      | 25    |
| कुछ प्रसग और निर्वाण    | •                       | પ્રસ  |
| टिप्प <b>ियाँ</b>       | ••                      | ६२    |
|                         | <b>महावीर</b>           |       |
| रपष्टीकरण               | • •                     | UY    |
| <b>रहस्था</b> क्षम      | ••                      | ७५    |
| राधना                   | ***                     |       |
| <b>उपदेश</b>            |                         |       |
| उत्तर काल               | ••                      | 17    |
| टिप्पणियाँ <b>।</b>     | 319                     | 5%    |
|                         | बुद्ध-महावीर (समालोचना) |       |
| <b>खमालोचना</b>         | ***                     | 3 - 5 |
|                         | भाषण                    |       |
| अहिंसाके नए पहाड़े      | ***                     | 993   |
| महाबीर का जीवन-धर्म     | ***                     | १२६   |
|                         |                         |       |

# अनुवादक की और से

जी, अनुवादय का काम बहुत कठिन है। पृद्र प्रेरणा. उत्साह और एह्योग मिलने पर कठिन और जठिल काम भी सहल बन आते हैं। यह मेरा, मानता हूं कि, पहला प्रयास है,—इसे साहस ही कह सकता हूं। कितना सफल हुआ, यह बताना मेरा काम नहीं। मैने अपनी प्रिय भाषा हिन्दी का भी कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया। गुजराती आदि भाषाओं का तो करता हो कहाँ से शित्र भी पूज्य रिषमदासजी राक्ता ने यह पुस्तक हाथ में थमा ही दी। पढ़ा, तो आनन्द आने लगा। यह स्वाभाविक सी था। अद्धेय मशक्तवालाजी की संयत, विवेकपूर्ण विचार-सरणी से विचारक-वर्ग सुपरिचित है। बुद्ध और महावीर पर लिखी गई इस पुस्तक ने मुझे विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। जो हो, औ॰ गंकाजी की प्रेरणा से ही अब यह पुस्तक हिन्दी में पाठकों के हाथों में पहुँच रही है। 'जैन भारती' मासिक पत्रिका में 'महाबीर' अंश का अनुसाद प्रकाशित हुआ था। मुझे उससे बहुत सहायता मिली है। फिर भी अपनी रुचि के अनुसार भाषा सम्बन्धी संशोधन करना मुझे आयहणक प्रतीत हुआ। और फिर तो स्वयं मशस्त्रवालाजी ने भी उसे देख तिया है। बुद अंश उन्होंने नहीं देखा है।

उनके पर्यूपण और महावीर-जयंती पर दिए गए दो मापण भी जोड़ना आवश्यक प्रतीत हुआ। कारण 'सुद्ध और महावीर' में महावीर पर, ऐसा लगा कि जो लिखा गया है, वह अधूग-सा है. इसलिए यदि ये दो मापण और जोड़ दिए जायँ तो महावीर को समझने के लिए पाठकों को कृछ और भी सामग्री मिल जायगी। पर यह भापणों के अंश सब पाठकों को को पढ़ने को नहीं मिलेंगे। जैन जगत के ग्राहकों को मेंट की जानेवाली प्रतियों में ये भापण नहीं रहेंगे:। जैन जगत ने सी पुष्ट देने का संकल्प किया था—और वह इन भापणों के बिना पूर्ण हो जाते हैं। पाठक हमारी विवस्ता को समा करें।

'अहिंसा के नए पहाँ हैं सर्वीदय से लिया गया है और 'महायीर का धीयन-धर्म' के अनुवाद को स्वयं मग्रास्त्रालाजी ने देख लिया है। होनी प्राप्प हमारी सामाजिक जीवन-चर्या पर [मार्मिक प्रकाश डालते हैं। हम समझते हैं कि ये भाषण सामाजिक [प्रश्नियो और धार्मिक तत्त्वोंके वर्तमान वैपन्य को बताकर हमारा उचित मार्ग-दर्शन कर सकते हैं। 1

पुस्तक की छुपाई की कहानी करण है। हम लजित हैं कि पुस्तक उचित समय पर पाठकों के हाथों में नहीं दी जा सकी। एक प्रेस, दूसरे प्रेस और तीसरे प्रेस इस तरह पुस्तक चूमती ही रही। हम राष्ट्रभाषा प्रेस के ज्यवस्थापक के आमारी है कि पुस्तक उन्होंने छापकर दी।

शहेय मशस्त्रालानी के हम निशेष कृतज्ञ है कि उन्होंने पुस्तक के प्रकाशन की अनुमित प्रदान की और स्वास्थ्य टीक न होते हुए भी तथा अत्यन्त कार्य-ज्यस्त होते हुए भी अनुनाद आदि को देखने का कष्ट उठाया। उनका आशीर्नाद इसी तरह हमेशा मिलता रहे, यही हमारी अभिलाष है।

पुस्तक भारत जैन महामंडल के अन्तर्गत 'स्व॰ राजेन्द्र स्मृति ग्रंथनाला' की ओर से प्रकाशित की जा रही है। यह ग्रंथ-माला पू॰ रिषमदास्य जी रांका के स्व॰ पुत्र राजेन्द्रद्धमार की स्मृति में चल रहीं है। यह पुस्तक उसका तीसरा और चीथा पुष्प है। पुस्तक का प्रकाशन इसी दृष्टिकोण से किया गया है कि एक राष्ट्रीय विचारक व्यक्ति के दृद्ध में धार्मिक महापुरुषों दे प्रति जो विचार है उनसे दिन्दी पाटक परिचित हो सकें। एम नहीं राानते पुन्तक में प्रतिपादित विचारों का परंपरा और रूढ़ि-प्रिय समाज में कितना स्वागत होगा। हम इतना हो अनुरोध कर सकते हैं कि पुस्तक का शवलोवन सद्धावनापूर्वक किया जाय।

प्रकाशक का आभार मानना दूसरे शन्दों में अपने मुँह से अपनी ही प्रशंसा करने-जैसा है। ही, उनका कृतज अवदय हूँ जिनसे लिस पुस्तक के पढ़ने, अनुवाद करने, छुपाने आदि के बहाने अपने विकास के मार्ग में मुझे प्रेरणा और सहायता मिली है।

'क्षेन जगत' कार्यालय वर्षा श्रुत पचमी, वीर मं० २४७६ २२:५: '५०

—जमनालाल जैन

### प्रस्तावना

~>>&

हिन्दू मानते हैं कि जब पृथ्वी पर से धर्म का छोप ही जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, असुरो के उपद्रव से समाज पीड़ित होता है, साधुता का तिरस्कार होता है, निर्वं का रक्षण नहीं होता, तब परमात्मा के अवतार प्रकट होते हैं। लेकिन अवतार किस तरह प्रकट होते हैं १ प्रकट होने पर उन्हें किन छक्पणो से पहचाना जाय और पहचान कर अथवा उनकी भक्ति कर अपने जीवन से कैसे परिवर्तन किया जाय, यह जानना आवश्यक है।

सर्वत्र एक परमात्मा की शक्ति-सत्ता ही कार्य कर रही है। हम सब में एक ही प्रभु ज्याप्त है। उसी की शक्ति से सब की हलन-चलन होती है। राम, फूज्ण, बुद्ध, ईसा खादि में भी इसी परमात्मा की शक्ति थी। तब हममें और रामकृष्णादि में भी हसी परमात्मा की शक्ति थी। तब हममें और रामकृष्णादि में क्या अन्तर है? वे भी हम जैसे ही मनुष्य दिखाई देते थे; उन्हें भी हम जैसे दु.ख सहन करने पड़े थे और पुरुपार्थ करना पड़ा था; इस लिए हम उन्हें अचतार किस तरह कहे ? हजारों वर्ष बीतने पर अन हम क्यों उनकी पूजा करें ?

"आत्मा सत्य-काम सत्य-संकल्प है" यह वेद-वाक्य है। हम जो धारण करें, इच्छा करें, वह प्राप्त कर सकें, यह इसकां अर्थ होता है। जिस शक्ति के कारण अपनी कामनाएँ सिद्ध होती हैं उसे ही हम परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म कहते हैं। जान-अनजान में भी इसी परमात्मा की शक्ति का अवलंबन-शरण लेकर ही हमने आज की स्थिति प्राप्त की है और मिवष्य की स्थिति भी शिक्ति का अवलंबन लेकर प्राप्त करेंगे। रामकृष्ण ने इसी शक्ति का अवलंबन लेकर पूजा के योग्य पद को प्राप्त किया था और बाद में भी मनुष्य जाति में जो पूजा के पात्र होंगे, वे भी इसी शक्ति का अवलंबन लेकर ही। हममें और उनमें इतना ही अन्तर है कि हम मृद्रतापूर्वक, अज्ञानतापूर्वक इस शक्ति का उपयोग करते हैं और उन्होंने बुद्धिपूर्वक उसका आलंबन किया है।

दूसरा अन्तर यह है कि हम अपनी ज़ुट वासनाओं को तुष्त करने में परमात्म-शक्ति का उपयोग करते हैं। महापुरूप की आकां-क्पाएँ, उनके आशय महान् और उदार होते हैं। उन्हीं के छिए वे आत्म-वळ का आश्रय लेते हैं।

तीसरा अन्तर यह है कि सामान्य जन-समाज महापुरुषों के वचनों का अनुसरण करनेवाला और उनके आश्रय से तथा उनके प्रति श्रद्धा से अपना उद्धार माननेवाला होता है। प्राचीन शास्त्र ही उनके आधार होते हैं। महापुरुष केवल शास्त्रों का अनुसरण करनेवाले ही नहीं; वे शास्त्रों की रचना करनेवाले और वदलनेवाले भी

होते हैं। उनके वचन ही शास्त्र होते हैं और उनका आचरण ही दूसरों के छिए दीप-स्तंभ के समाम होता है। उन्होंने परमतत्त्व जान छिया है, उन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध किया है। ऐसे सज्ञान, सिववेक और शुद्ध चित्त को जो विचार सूझते हैं, जो आचरण योग्य छगता है वही सत्-शास्त्र, वही सद्धर्म है। दूसरे कोई भी शास्त्र उन्हें बाँध नहीं सकते अथवा उनके निर्णय में अन्तर नहीं डाछ सकते।

अपने आशयों को उदार बनाने पर, अपनी आकां चाओं को उच्च बनाने पर और प्रभु की शक्ति का ज्ञानपूर्वक अवलंबन लेने पर हम और अवतार गिने जानेवाले पुरुप तत्त्वतः मिन्न नहीं रहते। विज्ञा की शक्ति घर में छगी हुई है; उसका उपयोग हम एक जुद्र घंटी वजाने में कर सकते हैं, और वह बड़े-बड़े दीपोंकी पंक्ति से सारे घर को प्रकाशित भी कर सकती हैं। इंसी प्रकार परमतत्त्व हमारे प्रत्येक के हृदय में विराज रहा है, उसकी सत्ता से हम एक जुद्र वासना की तृष्ति कर सकते हैं अथवा महान् और चरित्रवान् वन संसार से तिर सकते हैं और दूसरों को तारने में सहायक हो सकते हैं।

महापुरुप अपनी रग-रग में परमात्मा के बढ का अनुभव करते हुए पवित्र होने, पराक्रमी होने, पर-दुःख-भंजक होने की आकांक्ता रखते हैं। उन्होने इस बढ द्वारा सुख-दुःख से परे करुण-हृद्य, वैराग्यवान, ज्ञानवान और प्राणि-मात्र के मित्र होने की इच्छा की। स्वार्थ-त्याग से, इंन्द्रय-जय से, मनो-संयग से, चित्त की पिवत्रता से, करुणा को अतिशयता से, प्राणि-मात्र के प्रति अत्यंत प्रेम से दूसरों के दुःखों का नाश करने में अपनी सारी शक्ति अपण करने के लिए निरंतर तत्परता से, अपनी अत्यंत कर्तव्यपरायणता से, निष्कामता से, अनासक्ति से और निरहंकारीपन से गुरुजनों की सेवा कर उनके कृपापात्र होने से व मनुष्य-मात्र के लिए पृजनीय हुए।

चाहें तो हम भी ऐसे पिवत्र हो सकते हैं, इतने कर्तव्य-परायण हो सकते हैं, इतनी करुणायृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, इतने निष्काम, अनासक्त और निरहंकारी हो सकते हैं। ऐसे बनने का हमारा निरंतर प्रयत्न रहे, यही उनकी उपासना करने का हेतु है। ऐसा कह सकते हैं कि जितने अंशों मे हम उनके समान बनते हैं, उतने अंशो में हम उनके समीप पहुँच जाते हैं। यदि हमारा उनके जैसे बनने का प्रयत्न नहीं हो तो हमारे द्वारा किया गया उनका नामस्मरण भी यथा है और इस नाम-स्मरण से उनके समीप पहुँचने की आशा रखना भी व्यर्थ है।

यह जीवन-परिचय पढ़कर पाठक महापुरुपो की पूजा ही करता रहे, इतना हो पर्याप्त नहीं हैं। उनकी महत्ता किसिछिए हैं यह परखने की शिक्त प्राप्त हो और उन-जैसे बनने में प्रयत्नशीछ हो, तो ही इस पुस्तक के पढ़ने का श्रम सफळ माना जायगा।

इन संचिष्त चिरत्रों की यथार्थ उपयोगिता कितनी है ? इति-हास, पुराण अथवा वौद्ध, जैन, ईसाई शास्त्रों का स्ट्म अभ्यास कर चिकित्सक वृत्ति से मैंने कोई नया संशोधन किया है, यह नहीं कहा जा सकता। इसके छिए पाठकों को श्री चिंतामणि विनायक वैद्य अथवा श्री वंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आदि की विद्वत्तापूणें पुस्तकों का अभ्यास करना चाहिए। फिर चरित्र-नायकों के प्रति असाम्प्रदायिक दृष्टि रखकर नित्य के धार्मिक पठन-पाठन में उपयोगी हो सकेगी, ऐसी शैछी या विस्तार से सारे चरित्र छिखे हुए नहीं हैं। ऐसी पुस्तक की जरूरत है, यह मैं मानता हूँ; लेकिन यह कार्य हाथ दे लेने के छिए जैसा अभ्यास चाहिए उसके छिए मैं समय या शक्ति दे सक्ँगा, यह समय माल्म नहीं होता।

मनुष्य स्वभाव से ही किसी की पूजा किया करता है। कइयों को देव मानकर पूजता है, तो कइयों को मनुष्य समझकर पूजता है। जिन्हें देव मानकर पूजता है, उन्हें अपने से भिन्न जाति का समझता है; जिन्हें मनुष्य समझकर पूजता है उन्हें वह अपने से छोटा-वड़ा आदर्श समझकर पूजता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा आदि को मिन्न-भिन्न प्रजा के छोग देव बनाकर—अमानव वनाकर पूजते आए हैं। उन्हें आदर्श मान उन-जैसे होने की इच्छा रख प्रयत्न कर, अपना अभ्युद्य न साध उनका नामो- चारण कर, उनमें उद्धारक शक्तिका आरोपण कर, उनमें विश्वास

रख अपना अभ्युद्य साधना ही आज तक की हमारी रीति रही है। यह रीति न्यूनाधिक अंधअद्धा यानी बुद्धि न दौड़े- वहीं तक ही नहीं परंतु बुद्धि का विरोध करनेवाली अद्धा की भी है। विचार के आगे यह टिक नहीं सकती।

का प्रयत्न ही सब सम्प्रदायों के आचार्या, साधुओं, पंढितों छादि

भिन्न-भिन्न महापुरुषों मे यह देव-भाव अधिक हद करने

के जीवन-कार्य का इतिहास हो गया है। इनमें से चमत्कारों की, भूतकाल में हुई भविष्य-वाणियों की और भविष्यकाल के लिए की ्डुई और खरी इतरी आगाहियों की आख्यायिकाएँ रची हुई हैं और चनका विस्तार इतना अधिक वढ़ गया है कि जीवन-चरित्र में से नव्वे प्रतिशत या उससे अधिक पृष्ठ इन्ही वातों से भरे होते हैं। इन वातों का सामान्य जनता के मन पर ऐसा परिणाम हुआ है कि मनुष्य में रही हुई पवित्रता, लोकोत्तरशील-संपन्नता, दया आदि साधु और वीर पुरुप के गुणों के कारण उनकी कीमत वह अकि नहीं सकती, लेकिन चमत्कार की अपेचा रखती है और चमत्कार करने की शक्ति वह महा-पुरुष का आवश्यक उत्तण मानती है। शिखा से अहिल्या करनेकी, गोवर्धन को कनिष्ठ चैंगछी पर उठाने की, सूर्य को आकाश में रोक रखने की, पानी परसे चलने की, हजारो मनुष्यो को एक टोकनी भर रोटीसे भोजन कराने की, मरने के वाद जीवित होने की आदि आदि प्रत्येक महा-पुरुपके चरित्र में आनेवाछी वातों के रचयिताओंने जनता को इस तरह मिध्या दृष्टि-विंद्ध की 1

ओर झुका दिया है। ऐसे चमस्कार करके वताने की शक्ति साध्य है तो उसीसे किसी मनुष्य को महापुरुष कहळाने छायक .नह समझना चाहिए। महापुरुपों की चमत्कार करने की शक्ति या 'अरे वियन नाइटस्' जैसी पुस्तकों में मिछनेवाछी जादूगरो की शक्ति इ होनो का मृल्य मनुष्यता की दृष्टि से समान ही है। ऐसी शक्ति होने से कोई पूजाका-पात्र नहीं होना चाहिए। राम ने शिला से अहिल्य की अथवा पानी पर पत्थर तिराए, यह वात निकाल डालिए, कृष्प फेवल मानवी शक्ति से ही अपना जीवन जीए ऐसा कहन चाहिए। ईसा ने एक भी चमत्कार नहीं वताया था ऐसा मानन चाहिए, फिर भी राम, ऋष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा आदि पुर मानव जाति के क्यो पूजा-पात्र हैं, इस दृष्टि से यह चरित्र छिख का प्रयत्न है। कह्यों को संभव है कि यह न रुचेगा, लेकिन यह यथार्थ दृष्टि है। यह मेरा विश्वास है; और इस छिए इस पद्धति कं न छोड़ने का मेरा आग्रह है।

महापुरुपो को देखने का यह दृष्टि-विंदु जिनको मान्य जनके छिए ही यह पुस्तक है।

अन्त में एक वात और किखना आवश्यक है। इसमें ज जुक्र नया है वह पहले मुझे सूझा है, ऐसा नहीं कह सकता। से जीवन केध्येय में और उपासना के दृष्टि-बिंदु में परिवर्तन करनेवाले मुझे मंघकार से प्रकाश में ले जानेवाले अपने पुण्य-पाद गुरुदेव क र्थे ऋणी हूँ। इसमें जो बुटियाँ हों उन्हें मेरे ही विचार और महणशक्ति की समझें।

युद्ध देव के चरित्र के लिए श्री धर्मानंद की संवी की 'बुद्धलीला सार संग्रह' और 'बुद्ध, धर्म अने संव' पुस्तको का ऋणी हैं। महाचीर की वस्तु अधिकांशतः हैमचंद्राचार्य कृत 'त्रिपष्ठि शलाका पुरुष' के आधार पर लिखी गई है।

ञ्जराती प्रस्तावना से ]

— कि॰ घ॰ मगस्वाला

## महाभिनिष्क्रमण

#### १. जन्म :

' निरंतर जलती हुई अग्निमें कैसा आनंद और हास्य? अंधकार में भटकने वालो, भला दीपक क्यों नहीं शोधते

लगभग पञ्चीसमी वर्ष पूर्व हिमालय की तलहटीमें चंपारण्यके उत्तरमें, नेपालकी तराई में किपलवस्तु नामक एक नगरी थी। वास्य कुलके क्षत्रियोंका वहा एक छोटासा महाजनसत्ताक राज्य था। शुद्धोदन नामक एक शाक्य उसका अध्यक्ष था। उसे राजा कहा जाता था। शुद्धोदनका विवाह गौतमवंश की मायावती और महाप्रजापित नामक दो बहनोंसे हुआ था। मायावतीको एक पुत्र हुआ, लेकिन प्रसव के सात दिन बाद ही उसका स्वर्गवास हो गया। शिशुके पालन का भार महाप्रजापित पर आ गया। उसने शिशुका पालन अपने पुत्रकी तरह किया। उस बालकने भी उसे अपनी सगी माँके समान समझा। इस बालक का नाम सिद्धार्थ था।

कोनु हां किमानन्दो निच्चं पञ्जालिते सिति ।
 अन्धकारेन ओनद्धो (१) पदीपं नगवें या।

२. इसी कारण बुद्ध शाक्य और गौतम मुनिके नामसे भी प्रसिष्ट हैं।

## २. सुखोपभोग:

श्रद्धोदनने सिद्धार्थका बहुत लाड़-ज्यारसे पालन किया । राजकुमारकों उसके उपयुक्त शिक्षा दी गई, लेकिन साथ-श-साथ संसारके विलासों की पूर्ति में भी किसी तरह कभी नहीं रखी गई। य शो घ रा नामक गुणवान कन्याके साम उसका विवाह हुआ और उनके राहुल नामक पुत्र पैदा हुआ । अपने भोगोंका वर्णन सिद्धार्थने इस प्रकार किया है:

"में बहुत मुकुमार था। मेरे लिए विताने तालाव सुदवाकर उसमें विविध प्रकारकी कमलिनिया लगाई थीं। मेरे वस्त्र रेशमी होते थे। शीत और उणाता का असर न होने देने के लिए मेरे सेवक मुहा पर स्वेत छत्र लगाए रहते। ठंडी, गर्मी और वर्षा फनुमें रहने के लिए अलग अलग तीन महल थे। जब में वर्षा के लिए धनाए हुए महल में रहने के लिए जाता, तम चार महीने तक बाहर न निकल, रित्रयों के गीत और वाद्य मुनते हुए समय विताता। दूसरों के यहां सेवकों को हलका भोजन मिलता था, लेकिन मेरे यहां दास-दासियों को अन्छे मोजन के साथ मात भी मिला करता था।

## ३. विवेक वृद्धिः

इस प्रकार सिद्धार्थ की जवानी बीत रही थी। लेकिन इतने ऐश-आराम में भी सिद्धार्थका चित्त स्थिर था। बचपन से ही वह विचार-शिल और एकाम-चित्त रहता था। जो दृष्टिमें पड़ता उसका बारीकीसे निरीक्षण करना और उसपर गंभीर विचार करना उनका सहज-स्वभाव था। सदैव विचार-शिल रहे बिना किस पुरुप को महत्ता प्राप्त हो सकती है! और कौन-सा ऐसा तुच्छ प्रसंग हो सकता है जो विचारक पुरुपके जीवनमें अद्भुत, परिवर्तन करनेमें समर्थ नहीं

१. पिछली टिप्पणी देखिए ।

#### ४. विचारः

सिद्धार्थ केवल योवनका उपमोग ही नहीं कर रहा या, बल्कि योवन क्या है ! उसके आरममें क्या है ! उसके अन्तमें क्या है ! इसका भी विचार करता था । इतना ही नहीं कि वह केवल ऐश-आराम करता था, विक्त ऐश-आराम क्या है ! उसमें सुख कितना है ! दुख कितना है ! ऐसे भोगका काल कितना है ! इसका भी विचार करता था। वह कहता है :

"इस सम्पत्तिका उपभोग करते-करते, मेरे मनमें विचार आया कि सामान्य अज्ञ मनुष्य स्वयं बुढ़ापेके सपहेंमें सानेवाला है, फिर भी उसे बूढे आदमी को देख ग्लानि होती है और उसका तिरस्कार करता है! लेकिन में स्वयं बुढ़ापेके जालमें फंसने वाला हूं इसिएए सामान्य मनुष्यकी तरह जरा-ग्रस्त मनुष्यकी ग्लानि करना या उसका तिरस्कार कना मुझे शोमा नहीं देता। इस विचारके कारण मेरा योवनका मद जड़ मूलसे जाता रहा।

" सामान्य अज्ञ मनुष्य स्वयं व्याधिक झपट्टेमें आनेवाला है, फिर भी व्याधि-प्रस्त मनुष्य को देख उसे ग्लानि होती है और उसका तिरस्कार करता है। लेकिन में स्वयं व्याधिक झपट्टे से नहीं छूट सका; इसलिय व्याधि-प्रस्त से ग्लानि करना या उसका तिरस्कार करना मुझे शोभा नहीं देता। इस विचारसे मेरा आरोग्य मद जाता रहा।

"सामान्य अज मनुष्य स्वयं मृत्युको प्राप्त होनेवाला है, फिर भी वह मृत देहको देख ग्लानि करता है और उसका तिरस्कार करता है। लेकिन मेरी भी तो मृत्यु होगी, इसलिए सामान्य मनुष्य की तरह मृत-शरीरको देख ग्लानि करना और उसका तिरस्कार करना मुझे शोभा नहीं देता। इस विचारसे मेरा आयु-मद विलकुल नष्ट हो गया।"

र 'बुद्ध, धर्म और संघ'के आधारसे। सिद्धार्थको बूढ़े, रोगी, शव और संन्यासी के अनुक्रमसे अचानक दर्शन होनेसे वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह रातीरात घर छोड़कर एक दिन निकल गया। ऐसी कथा प्रचलित है। ये कथाएँ कित्यन माल्म होती हैं। देखों उत्परकी पुस्तकमें कीसंबीजीका।विवेचन।

#### ५. मोक्षकी जिज्ञासा :

जिनके पास घर, गाड़ी, घोड़े, पशु, घन, स्त्री, पुत्र, दास-दासी भादि हों, वे इस संसार में सुखी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का सुख इन वस्तुओं के आधार पर है; लेकिन सिद्धार्थ विचार करने लगा:

"में स्वयं जरा-धर्मा, व्याधि-धर्मा, मृत्यु-धर्मा, शोक-धर्मा होते दूर जरा, व्याधि, मृत्यु और शोकसे संबंध रखनेवाली वस्तुओंको अपने मुखका आधार मान बैठा हूं। यह ठीक नहीं। " जो स्वयं दुःख-रहित नहीं, उससे दूसरोंको सुख भैसे मिल सकेगा! इसलिए जिसमें जरा, व्याधि, मृत्यु या शोक न हो, ऐसी वस्तुकी खोज करना उचित है। और उसका आश्रय लेना चाहिए।

## ६. वैराग्यकी वृत्ति :

इस विचारमें पढ़नेवाले को संसार के सुलों में क्या रस रहेगा ! जो सुल नारावान् है, जिनका भीग एक क्षण बाद ही केवल भूतकालकी स्मृति रूप हो रहता है, जो बुढापा रोग और मृत्युको निकट से निकट खींच लाते हैं, जिनका वियोग शोक उत्पन्न करता है, ऐमे मुख और भोगसे सिद्धार्थ का मन उदास होगया । किसीके घरमें कोई प्रिय व्यक्ति दीपावलीके दिन ही मरनेकी स्थितिम पड़ा हो उगे उस दिन क्या पक्वान्न प्रिय लगेंगे ! क्या उसकी हच्छा रातको दीपवालीकी रोशनी देखने जानेकी होगी ! इसी तरह सिद्धार्थको देहके जरा, व्याधि और मृत्युसे होनेवाले आवश्यक स्थातरको क्षण-क्षणमें देखकर, मुखोपभोगसे ग्लानि होगई । वह जहां-तहां इन वस्तुओंको नजदीक आती हुई देखने लगा; और अपने आत-हर्षो, दास-दासियों आदिको इस सुखके हो पछि पढ़े देख उसका हृदय करगासे मरने लगा। लोग ऐसे जड़ कैसे वन गथे! विचार क्यों नहीं करते ! ऐसे तुच्छ सुखके लिए आतर कैसे होते हैं! आदि विचार उसे

होने लगे। लेकिन ये विचार कब कहे जा सकते हैं ? इस सुखके स्थान पर दूसरा कोई अविनाशी सुख बता सकने पर ही यह बात करना उचित है। ऐसे सुखकी शोध करने से छुटकारा हो सकता है। निजी हितके लिए यही सुख करें प्राप्त करना चाहिए और प्रियजनीका सच्चा हित् करना हो तो भी अविनाशी सुख की ही खोज करनी चाहिए।

#### ७. महाभिनिष्क्रमण:

आगे चलकर वह कहता है कि '' ऐसे विचारों में कितना ही समय जानेके बाद, जब कि मैं उनतीस वर्षका तहण था, भेरा एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था और माता पिता मुझे इजाजत नहीं दे रहे थे; आलोंसे निकलते अश्रप्रवाहसे उनके गाल गीले हो गए थे और वे एक सरीले रोते थे, तब भी मैं शिरो-मुंडनकर, भगवा वेश धारण कर घरसे निकल ही गया। '

#### ८ सिद्धार्थ की करुणाः

यों सरो-संबंधी माता-ियता, परनी-पुत्र आदिको छोड़नेमें सिद्धार्थ कोई निष्ठर नहीं था। उसका हृदय तो पारिजातक से भी कोमल हो गया था। प्राणी-मात्र की ओर प्रेम-भावसे निहारता था। उसे ऐसा लगा कि यदि जीना हो तो जगतके कल्याणके लिए ही जीना चाहिए। केवल स्वयं मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छासे ही वह एह-त्याग के लिए प्रेरित नहीं हुआ था। लेकिन जगतमें दु. ख निवारण का कोई उपाय है या नहीं, इसकी शोध आवश्यक थी। और, इसके लिए जिन्हें सिध्या वताया गया है, ऐसे सुखोंका त्याग न करना तो मोह ही माना जावेगा। ऐसा विचार कर सिद्धार्थने संन्यास-धर्म स्वीकार कर लिया।

१. बुद्ध, धर्म और संघसे

## ४. फिरसे शोध: उद्रक मुनिके यहाँ:

वह कालामका आश्रम छोड़ उद्रक नामक दूसरे योगीके यहाँ गया। उसने सिद्धार्थको समाधिको आठवीं भूमिका निखाई। सिद्धार्थने इसे भी सिष्द कर लिया। इससे उद्रकने उसका अपने समान हो जाने से बहुत सन्मान किया।

### ५. पुनः असंतोप :

लेकिन सिष्दार्यको अव भी संतोष नहीं हुआ। इससे भी दु:ल रूप वृत्तियोंको कुछ काल तक दयाया जा सकता है, लेकिन उनका जड़-मूलसे नाश तो नहीं ही होता।

### इ. निजी प्रयत्न :

सिम्दार्थको लगा कि अब सुलके मार्गको निजी प्रयस्ति शोधना चाहिए । यह विचार कर वह फिरते-फिरते गयाके पास उरूवेल ग्राममें आया ।

## ७. देह-दमन:

वहां उसने तप करनेका निश्चय किया। उस समय ऐसा माना जाता या कि उम्र रूपसे शरीरका दमन ही तप है। इस प्रदेशमें यहुतसे तपस्वी रहते थे। उन सबकी रीतिके अनुसार सिध्दार्थने भी मारी तप शुरू किया। शीतकालमें ठंडी, ग्रीप्मकालमें गर्मा और वर्षा कालमें वरसातकी धाराएं सहन कर उपवासकर उसने शरीरको अत्यंत कृश कर डाला। घंटों तक श्वासोच्छवास रोक वह काठकी तरह ध्यानस्य वैठा रहता। इससे उसके पेटमें मयकर नेदना और शरीरमें दाह होती। उसका शरीर केवल हाई योंका ढांचा रह गया। आखिर उसमें उठनेकी भी शाक्ति न रही और एक दिन तो वह मूर्च्छा खाकर गिर पड़ा। तब एक ग्वालने दृघ पिलाकर उसे सचेत किया। लेकिन इतना कष्ट उठाने पर भी उसे शांति न मिली।

#### ८. अन्नग्रहणः

सिद्धार्थ ने देहदमन का पूरा अनुभव करनेपर देखा कि केवल देहदमन से कोई लाभ नहीं। यदि सत्य का मार्ग खोजना हो तो वह शरीर की शिक्त का नाश करके नहीं मिळ सकेगा, ऐसा जसे लगा। इसिल्य उसने फिर से अन्नप्रहण करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ की उप तपश्चर्या से कितने ही तपस्वी उसके शिष्य के समान हो गए थे। सिद्धार्थ को अन्नप्रहण करते देख बुद्ध के प्रति उनमे निरादर पैदा हुआ। सिद्धार्थ योगश्रप्ट हो गया, मोक्प के लिए अयोग्य हो गया, आदि विचार कर उन्होंने उसका त्याग कर दिया। लेकिन सिद्धार्थ में लोगों में केवल अच्छा कहलाने की लालसा नहीं थी। उसे तो सत्य और सुख की शोध करनी थी। इस बारे में उसके संवध में दूसरों के अभिप्राय बदलेंगे, इस विचार से उसे जो मार्ग भूल भरा लगा उससे वह कैसे चिपट सकता था?

#### ९. चोधप्राप्तिः

इस प्रकार सिद्धार्थ को राज्य छोड़े छः वर्ष बीत गए। विषयों की इच्छा, कामादि विकार, खाने-पीने की उच्णा, आछस, कुशंका, अभिमान, कीर्ति की छालसा, आत्मस्तुति, परनिंदा आदि अनेक प्रकार की चित्त की आसुरी वृत्तियों के साथ उसे इन वर्षों में झगड़ना पड़ा। ऐसे विकार ही मनुष्य के बड़े-से-बड़े शत्रु हैं इसका उसे पूरा विश्वास हो गया। अन्त में इन सब विकारों को जीत कर उसने चित्त की अत्यंत शुद्धि की। जब चित्त की परिपूर्ण शुद्धि हो गई तब उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। जन्म और मृत्यु क्या है ? सुख और दु:ख क्या है ? दु:ख का नाश होता है या

नहीं १ होता है तो किस तरह १ यह सब वातें प्रत्यक्प हो गईं। शंकाओं का निराकरण हो गया। अशांति के स्थान पर शांति हो गई। सिद्धार्थ खज्ञान निद्रा से जागकर 'वुद्ध' हो गए। वेशाख सुदी १५ के दिन उन्हें प्रथम ज्ञान-स्फुरण हुआ। इसिटए इस दिन वुद्ध-जयंती मनाई जाती है। बहुत दिन तक उन्होंने घूम-घूमकर अपने स्फुरित ज्ञान पर विचार किया। जब सारे संशयों का निराकरण हो गया, प्राप्त ज्ञान की उन्हें यथार्थता प्रतीत हो गई तब स्वय शोधित सत्य प्रकट कर अपने मगीरय प्रयत्नो का लाभ जगत् को देने के लिए उन्हें उनकी संसार-सम्बन्धी और काकण्य भावनाओं ने प्रेरित किया।

१. बौद्ध शंथों में जिला है कि त्रहादंव न उन्हें जगदुद्धार के लिए प्रेरित किया। लेकिन भेत्री, करुणा, प्रमोद (पुण्यवान लोगों को देख खानंद और प्र्यता की वृत्ति) उपेक्पा (हरुपूर्वक पाप में रहने-वालों के प्रति) इन चार भावनालों को ही बुद्धधर्म में 'त्रहाविहार' कहा है। इस रूपकं को छोड़ कर सरल भाषा में ही उपर समझाया है। चतुर्मुख त्रहादंव की कल्पना को वैदिक अन्थों में अनेक प्रकार से समझाया है, उसी तरह यह दूसरी रीति है। सरल वस्तु को सीधे ढंग से न कह कि रूपक में कहते हैं। कालान्तर में रूपक का अर्थ दय जाता है, सामान्य जन रूपक को ही सत्य मानकर पूजा करने हैं और नए कि खपनी कल्पना से ऐसे रूपकों का अपनी रुचि के अनुसार अर्थ करते हैं। किर भी वे रूपक को नहीं छोड़ते और रूपक को रूपक के रूप में पूजना भी नहीं छोड़ते। मुझमें काव्य प्रतिभा की

कमी है, यह आरोप स्वीकार कर भी मुझे कहना चाहिए, अथवा मुझे परोक्प पूजा रुचती नहीं। अनेक भोले छोगों को भ्रम में डाछने का यह सीधा रास्ता है। इस प्रत्यक्ष भौतिक माया की अपेक्पा शास्त्रीय और किवयों की वाङ्माया (शब्द-माया) बहुत विकट होती है।

## सम्प्रदाय

मार्ग अष्टांगिक श्रेष्ट छक्त सत्य के चार पह । धर्मों में श्रेष्ट वैराग्य, ज्ञानी श्रेष्ट दिपादों में ॥ वाणी का नित्य संयम, मन से भी संयमी होने। पाप न संचरे देह में वह पाने ऋपिमार्ग को। १

### १. प्रारंभिक शिष्यः

अपनी तपश्चर्या के समय में बुद्ध अनेक तपित्वयों के संसर्ग में आए थे। वे सब सुख की शोध में शरीर को अनेक प्रकार से कट दे देह-दमन कर रहे थे। बुद्ध को यह क्रिया भूलभरी छगी। वहाँ से उन्होंने उन तपित्वयों में से कह्यों को म्वयम् को प्राप्त हुआ सत्य का उपदेश किया। इनमें से जिन ब्राह्मणों ने अन्न खाना शुरू करने पर बुद्ध का त्याग किया था वे उनके पहले शिष्य हुए।

१, मग्गानिठिङ्किको सेठ्ठो सच्चानं चतुरो पदा । विरागो सठ्ठो धम्मानं द्विपदानं च चक्तुमा ॥ वाचानुरक्ती मनसा सुसंवुतो कायेन च अपुसलं न कियरा । एते तयो कम्मपथे विसोधये आराधये मग्गमिसिप्पवेदितं॥ (धम्मपद) (१२)

#### २. सम्प्रदाय का विस्तार:

बुद्ध का स्वभाव ऐसा नहीं था कि जो शांति उन्हें प्राप्त हुई यी, उसका वे अकेले ही उपभोग करे। अपने साढ़े तीन हाथ के देह को सुखी करने को ही उन्होंने इतना प्रयास नहीं किया था। इससे उन्होंने जितने वेग से सत्य की शोध के छिए राज्य का त्याग किया उतने ही वेग से उन्होंने अपने सिद्धान्तो का प्रचार करना शुरू किया। देखते-देखते इजारो मनुष्यो ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। कितने ही मुमुक्पु उनका उपदेश सुन संसार का त्याग कर उनके भिज्ञ-संघ मे प्रविष्ट हुए। इनके सम्प्रदाय या संघ में ऊँच-नीच, गरीब-अमीर का भेद-भाव नहीं था। वर्ण और कुछ के अभि-मान से वे परे थे। मगध के राजा विविसार, उनके पिता शुद्धौदन, कौसल के राजा पसेनाद तथा अनाथिपिडिक आदि धनिकों ने जिस तरह उनका धर्म स्वीकार किया था, उसी तरह उपाल नाई, चुन्द लुहार, टांवपाछी वेश्या आदि पिछड़ी जातियो में से भी उनके प्रमुख शिष्य थे। स्त्रियाँ भी उनका उपदेश सुन भिन्नुणी होने को प्रेरित हुई । पहले तो स्त्रियों को भिज्जणी बनाने को बुद्ध तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी माता गौतमी और पत्नी यशोधरा ने भिन्नुणी होने की आग्रुरता प्रकट की और उनके आग्रह के वश होकर उन्हें भी भिनुणी होने की आजा दुद्ध को देनी पढ़ी।

३. समाज-स्थिति १ :

युद्ध के समय में मध्यम-वर्ग के छोगों की सनोदशा नीचे छिखे अनुसार हो गई थी, ऐसा छगता है।

१. देखो पिछ्छी टिप्पणी नं. ४

एक वर्ग ऐहिक सुखों में लिप्त रहता था। मद्यपान छौर विलास में ही यह वर्ग जीवन की सार्थकता समझता था। दूसरा एक वर्ग ऐहिक सुखों की कुछ अवगणना करता, लेकिन म्वर्ग में उन्हीं सुखों को प्राप्त करने की छाळसा से मूक प्राणियों का बिल्हान कर उन्हें देवों के पास पहुँचाने के काम में लगा हुआ था। तीसरा एक वर्ग इससे उल्टे ही मार्गपर जा शरीर का अंत होने तक दमन करने में फैंसा था।

#### ४. मध्यम मार्गः

इन तीनों मार्गों में अज्ञान है, ऐसा बुद्ध ने समझाया। संसार और स्वर्ग के सुख की तृष्णा तथा देह-दमन से स्वयं का नाश करने की तृष्णा और दोनों सिरं की इच्छाओं को त्याग कर मध्यम मार्ग का उन्होंने उपदेश किया। इस मध्यम मार्ग से दुःखों का नाश होता है, ऐसा उनका मत था।

#### ५. आर्य सत्यः

मध्यम मार्ग यानी चार आये सत्यों का ज्ञान। वे चार आर्य सत्य इस प्रकार हैं:

१.जन्म, जरा व्याधि, मरण, अनिष्ट-संयोग और इष्ट-वियोग ये पाँच दु:ख रूपी पेड़ की शाखाएँ हैं। ये पाँचों दु:ख रूप हैं अर्थात् अनिवार्य हैं। ये अपनी इच्छा के अधीन नहीं हैं। इन्हें सहन करने-पर ही छुटकारा है। यह पहला आर्य सत्य है। २ इनके सिवा दूसरे सव दुःख स्वयं मनुष्य के उत्पन्न किए हुण हैं। संसार के युखों की तृष्णा, स्वर्ग के युखों की तृष्णा और आत्मनाश की तृष्णा ये-तीन प्रकार की तृष्णाएँ पहले के दुःखों को फिर से उत्पन्न करने में तथा दूसरे सब दुःखों के कारण हैं। इन मृष्णाखों से प्रेरित हो मनुष्य पापाचरण करता है। अपने को तथा जगत् को दुःखों करता है। तृष्णा दुःखों का कारण है, यह दूसरा आर्य सत्य है।

2. इन रुष्णाओं का निरोध हो सकता है। इन तीन रुष्णाओं को निर्मूल करने से ही मोक्पप्राप्ति होती है। यह तीसरा आर्य सत्य है।

८. वृत्णाओं का निघरों कर दुः खों का नाश करने के साधन के नीचे मुजब आठ अंग हैं:

१--सम्यक् ज्ञान-चार आर्य सत्यो को सब इष्टियों से विचार फर जानना।

२-सम्यक् संकरप-शुभ कार्य करने का ही निश्चय।

६-सम्यक् वाचा-सत्य, प्रिय और हितकर वाणी।

४-सस्यक् कर्म-सत्कर्म में ही प्रवृत्ति ।

५-सम्यक् आजीविका-प्रामाणिक रूप से ही आजीविका चलाने के लिए उद्यम ।

६--सम्यक् प्रयत्न--कुशक पुरुषार्थ ।

उ-सम्यक् स्मृति-में क्या करता हूँ १ क्या बोटता हूँ १ क्या विचार करता हूँ १ इसका निरंतर भान।

द सम्यक् समाधि -अपने कर्म में एकात्रता। अपने निश्चय में एकात्रता, अपने पुरुपार्थ में एकात्रता और अपनी भावना में एकात्रता।

यह अष्टांग मार्ग बुद्ध का चौथा आर्य सत्य है। ६. बौद्ध शरण-त्रय:

जो बुद्ध को मार्ग-दर्शक के रूप में स्वीकार कर उनके उपदेश किए हुए धर्म को प्रहण करे और उनके भिज्ज-संघ का संत्सग करे, वह बौद्ध कहळाता है:

> बुध्दं शरणं गच्छामि । धर्मं शरणं गच्छामि । संघं शरणं गच्छामि ।

इन तीन शरणों की प्रतिज्ञा लेने पर युद्ध धर्म में प्रवेश होता है।

१ सम्यक्-यानी यथार्थं अथवा शुभ

२ भावना में एकाप्रता यानी कभी मैत्री, कभी है प, कभी अहिंसा, कभी हिंसा, कभी ज्ञान, कभी अज्ञान, कभी वैराग्य, कभी विपयों की इच्छा आदि नहीं, विलक निरंतर मैत्री, अहिंसा, ज्ञान, वैराग्य में स्थित यह समाधि है। देखो, गीता अध्याय १३ रकोक म से ११; ज्ञान के लक्पण।

३ देखो पिछ्छी टिप्पणी ५ चीं।

### ७. बुद्ध धर्मः

म्चार आर्यसत्य में मनुष्य की अपनी न्यूनाधिक शक्ति के अनुसार मन, कर्म, वचन से निष्ठा हो और अष्टांग-मार्ग की साधना करते-करते वह बुद्ध-दशा को प्राप्त हो, इस हेतु के अनुकूछ पड़ने-वाछी रीति से बुद्ध ने धर्म का उपदेश किया है। उन्होंने शिष्यों के तीन भेद किए हैं: गृहस्थ, उपासक और भिक्यु।- , '

## ८. गृहस्थ-धर्मः

गृहस्थ को नीचे की पाँच अशुभ प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए:

[४] प्राणियों की हिंसा [२] चोरी [३] व्यभिचार [४] असत्य [५] शराव आदिका व्यसन।

उसे नीचे की शुभ प्रवृत्तियों में तत्पर रहना चाहिए:

[१] सत्संग [२] गुरु, माता-पिता और कुटुम्व की सेवा
[३] पुण्यमार्ग से द्रव्य संचय [४] मन की सन्मार्ग में दृढ़ता
[५] विद्या और कला की प्राप्ति [६] समयोचित सत्य, प्रिय और
हितकर भाषण [७] व्यवस्थितता [६] दान [६] संबंधियों पर
चपकार [१०] धर्माचरण [११] नम्नता, संतोष, कृतक्षता और
सिहिष्णुता आदि गुणोकी प्राप्ति और अन्त में [१२] तपश्चर्या,
ब्रह्मचर्य आदि के मार्गपर चल चार आर्यसत्यो का साक्षात्कार कर
मोक्प की प्राप्ति।

#### ९. उपासक का धर्मः

उपासक को गृहस्थ-धर्म के उपरान्त महीने मे चार दिन निम्निछिखित ज्ञतो का पाछन करना चाहिए: [१] त्रझचर्य [२] मध्याह के बाद भोजन न करना [३] सृत्य, गीत, पुष्प इत्यादि विलास का त्याग [४] के चे ओर मोटे विल्लोनों का स्याग। इस जत को उपोसय कहते हैं।

## १०. भिक्षुके धर्मः

भिन्न दो प्रकार के हैं : श्रामणेर और भिन्न । वीस वर्ष के शीतरवाले श्रामणेर कहलाते हैं । ये किसी भिन्नु के हाथ के नीचे ही रहते हैं । भिन्नु में और जिनमें इतना ही अन्तर है ।

भित्ता पर जीवन-निर्वाह की, घृत्तों के नीचं रहने की, फरें कपड़े जमा कर उनसे शरीर ढंकने की और विना औषधादि के रहने की भिन्न की तैयारी चाहिए। असे चाँदी-सोने का त्याग करना चाहिए और निरंतर चित्त के दमन का अभ्यास करना चाहिए।

१ भर्तृहिर फ़त नीचे के रछीक में सदाचार के जो नियम हैं वे मानों बौद्ध नियमों का ही संकिछत रूप है :—

प्राणाघातान्निवृत्तिः । परघन हरणे संयमः । सत्यवाक्यं । । काले शक्त्या प्रदानं । युवितजनकथामूकभावः परेपाम् । चृष्णा स्रोतो विभंगो । गुरुषुच विनयः । सर्वभूतानुकम्पा । । । सम्मान्यः सर्वं शास्त्र स्वनुपक्तविधिः श्रोयसामेपपन्याः ॥

#### ११. सम्प्रदाय की विशेषता :

चुद्ध के सम्प्रदाय की विशेषता यह है कि सामान्य नीति-प्रिय मनुष्य की चुद्धि में उत्तर सके, जन्हीं विषयों पर श्रद्धा रखने की वे कहते हैं।

अपने ही वल से बुद्धि में सत्य के समान प्रतीत न हो ऐसे कोई चमत्कार, सिद्धांत, विधियों या त्रतो में वे श्रद्धा रखने को नहीं कहते। किसी कल्पना या चादपर अपने सम्प्रदाय की नींव उन्होंने नहीं डाली; किन्तु जैसे सब सम्प्रदायों में होता है उसी सत्य की अपेज्ञा से सम्प्रदाय का विस्तार करने की अच्छावाले छोगों ने पीछे से ये सब बातें बुद्ध-धर्म में मिला दी हैं, यह सच है।

हिन्दू और जैन धर्म की तरह बौद्धधर्म भी पुनर्जन्म की मान्यता पर खड़ा हुआ है। अनेक जन्मतक प्रयत्न करते-करते कोई भी जीव युद्ध-दशा को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध होने की इच्छा से जो जीव प्रयत्न करता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। प्रयत्न करने की पद्धति इस प्रकार है:

वुद्ध होनेके पहले अनेक महागुणों को सिद्ध करना पड़ता है। वुद्ध में अहिंसा, करुणा, दया, अदारता, ज्ञानयोग तथा कर्म की कुशळता, शौर्य, पराक्रम, तेज, क्षमादि सभी औष्ट गुणों का विकास हुआ रहता है। जब तक एकाध सद्गुण की भी कभी होती है तब तक वुद्ध-दशा प्राप्त नहीं होती। यहाँ तक कि तब तक उसमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता; वासनाओं पर विजय नहीं होती, मोह का नाश नहीं होता। एक ही जन्म में वह इन सब गुणों का विकास नहीं कर सकता, लेकिन बुद्ध होने की इच्छावाछा साधक एक-एक जन्म मे एक-एक गुण में पारंगतता प्राप्त कर तो जन्मांतर में वह बुद्ध होने की योग्यता,प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध ने इसी पद्धित से अनेक जन्म तक साधना कर बुद्धत्व प्राप्त किया था, ऐसा बौद्ध मानते हैं। यह बात उस धर्म के अनुयाथियों के मनपर जमाने के लिए एक बोधिसत्व की कल्पना कर उसके जन्मजन्मांतर की कथाएँ गढ़ दी गई हैं। अर्थात् ये कथाएँ किवयों की कल्पनाएँ हैं। लेकिन साधक के मन पर जमे, इस प्रकार गढ़ी हुई हैं। इन कथाओं को जातक कथाएँ कहते हैं। सामान्य-जन इन कथाओं को बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथाओं के रूप में मानते हैं। लेकिन यह भोछी मान्यता है। फिर भी इनमें से कुछ कथाएँ बहुत बोध-प्रद हैं।

## उपदेश

'पाप न आचरो एक, रहो सन्मार्ग में हह । र स्वचित्त सदा शोधिए, यह है शासन बुद्धो का ॥'

## रे. आत्मप्रतीति ही प्रमाण है:

चारित्य, चित्तशुद्धि और दैवी सम्पत्ति का विकास ये बुद्ध के उपदेशों में सूत्र रूप से पिरोए गए हैं। लेकिन इस समर्थन में वे मंत्रभी का लोभ, नरक का भय, ब्रह्म का आनन्द, जन्म-मरण का दुख, भवसागर में उद्धार या कोई भी दूसरी आशा या भय देना या दिखाना नहीं चाहते। वे किसी शास्त्र का आधार भी नहीं देना चाहते। शास्त्र, स्वर्ग, नर्क आत्मा, जन्म-मरण छादि, इन्हें मान्य नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनपर बुद्ध ने खपना उपदेश नहीं किया, इन बातों को जो कहना चाहता है उसका महत्व स्वयं सिद्ध है, और अपने विचारों से समझ में खानें जैसी हैं, ऐसा खुनका अभिप्राय मालूम होता है। वे कहते हैं:

"मनुष्यों, मैं जो कुछ कहता हूँ वह परंपरागत है, ऐसा समझ उसे सच न मान छो। अपनी पूर्व परपरा के अनुसार है यह

१ सन्व पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुसासन ॥—(धम्मपद्) (२१)

समझ कर भी सच न मान छो। ऐसा होनेवा है, यह समझकर भी सच न मान छो। छोकिक न्याय समझकर भी सच न मान छो। सुन्दर छगता है इसिछए भी सच न मान छो। प्रसिद्ध साधु हूँ, पूज्य हूँ, यह समझकर भी सच न मान छो। तुम्हें अपनी विवेक- मुद्धि मेरा उपदेश सच छगे तो ही तुम हसे स्वीकार करो।"

### २. दिशा-चन्दनः

उस समय कितने ही छोग ऐसा नियम पाछते थे कि प्रातः काछ स्नान कर पूर्व, पश्चिम, दक्षिपण, उत्तर, उर्ध्व और अघो इन छः दिशाओं का वन्दन किया करते। बुद्ध ने छः दिशा इस प्रकार पताई है:

स्नान कर पिवत्र होना ही पर्याप्त नहीं है। छः दिशाओं को नमस्कार करनेवाले को नीचे लिखी चौदह वातों का त्याग करना चाहिए:

- १. प्राणघात, चोरी, व्यभिचार, असत्य-भाषण ये चार दुखरूप कर्म,
- २. स्वच्छंदता, द्वेप, भय और मोह ये चार पाप के कारण स्रोर
- ३. मचपान, रात्रिभ्रमण, खेळ-तमारो, व्यसन, जुआ, छुसँगित और आळस--ये छ: सम्पत्ति नारा के द्वार।

इस प्रकार पवित्र हो, माता-पिता को पूर्व दिशा समझ उनकी पूजा करना। यानी उनका काम और पोपण करना, दुछ में चले आए सत्कार्यों को चालू रखना, उनकी संपत्ति का योग्य विभाजन करना गौर मरे हुए हिस्से दारों के हिस्से का दान-धर्म करना।

गुरु को दिक्षण दिशा समझ उनके आने पर खड़े होना, चीमारी में शुश्रूपा करना, पढ़ाते समय श्रद्धापूर्वक समझना, प्रसंग णाने पर उनका काम करना और उनकी दी हुई विद्या की प्रतिष्ठा रखना, यह दिक्षण दिशा की पूजा करना है।

पिश्चम दिशा स्त्रों को समझना चाहिये। उसका मान रखने से, अपमान न होने देने से, पत्नीवत के पाठन से, घर का कारोबार उसे सीपने से खौर आवश्यक वश्वादि की पूर्ति करने से उसकी पूजा होती है।

उत्तर दिशा यानी मित्रवर्ग क्षीर संग-संबंधी। उन्हें योग्य पर्तुएँ भेंट करने से, मधुर व्यवहार रखने से, उनके उपयोग में आने से, उनके साथ समानता का वर्ताव करने से, और निष्कपट व्यवहार से उत्तर दिशा ठीक तरह पूजी जाती है।

अधोदिशा का वन्दन सेवक को शक्ति-प्रमाण ही काम सौंपने से, योग्य और समय पर वेतन देने से, बीमारी में शुश्रूषा करने से ओर अच्छा मोजन तथा प्रसंगोपात इनाम देने से होता है।

कर्विदशा की पूजा साधु-संतों का मन, वचन और काया से आदर करने से, भिचा में बाधा न डाळने से और योग्य चस्तु के दान से होती है। इस तरत दिशा का प्रथम जयना और अभग् का प्रत्याय करनेवाळा नहीं है, ऐसा कीन रहेगा ?

#### ३. दस पाप :

्र प्राणनान, कोषी ऑह हमभिनार ने तीन भारतिय पाप हैं। अनन्य, नुगली, गानी और यह बाद वे धार आंतर पाप है, और परयन की इच्छा, इसरे हे माश की इच्छा नया सम्म, एदिया, दस दोन आदि से अध्या में तीन मामसिक पाप है।

### ४ उपास्य प्रतः

उपोस्य तन वर्गनेयात्र तो उस है जिल्हा प्रतार नियार करना पाहिए :

पंआज में पाणान से दूर गता है। याणिमान के प्रति में मन में द्या ज्यस हुई है, वेग ज्यस हुआ है। में ज्याज की से दूर गरनेवाला है, जिनपर मेरा अधिकार नहीं, ऐसा हुक देना नहीं

१. तुर के कार में भासागा का सामान्य प्रचार था। शास भी विहार की तरफ जेन्यायों के सिया दूसरे सब मोम्राहारी हैं; खीर बेग्णायों में भी गमा नहीं रुगना कि सब में मन्ही स्वाह्य हैं। सुर और बीख भिछ ( त्याचित्रारंभ के जैन भिछ भी ) शा हाहरी ही ने, इसका प्रमाण नारी मिलना। निर्धाय भीतन ही करनेवासा वर्ग देश में थीर-थीर उत्पन्न हुए। है। और एसकी शुरूआन जैनों में हुई है।

है और इस तरह मैंने अपने मन को पवित्र किया है। आज त्रह्मचर्य का पालन करूँगा; आज मैंने असत्य मापण का त्याग किया है; आज से मैंने सत्य वोलने का निश्चय किया है; इससे लोगों को मेरे शब्दों पर विश्वास होगा। मैंने सब प्रकार के मादक पदार्थों का त्याग किया है; समयवाह्य भोजन का त्याग किया है; मध्याह के पूर्व एक ही बार मुझे भोजन करना है। आज नृत्यः गीत, वाद्य, माला, गंध, आभूपण आदि का त्याग रखूँगा। आज मैं एकदम सादी शय्या पर शयन करूँगा। ये आठ नियम पालकर मैं महात्मा चुछ पुरुप का अनुकरण करनेवाला हो रहा हूँ।"

# ५. सात प्रकार की पत्नियाँ :

वधिक, चोर, सेठ, माता, बहिन, मित्र और दासी ऐसी सात प्रकार की पित्नयाँ होती हैं। जिसके अन्तःकरण में पितके प्रति प्रेम नहीं होता, जिसे पैसा ही प्यारा होता है वह की बधिक यानी हिंसक की तरह है। जो पित के पैसे में से चोरी करके अलग से धन जमा करती है वह चोर की तरह है। जो काम नहीं करती लेकिन वहुत खानेवाली है; पित को गाली देने में कसर नहीं रखतीं और पित के परिश्रम की इव्वत नहीं करती वह सेठके समान है। जो पत्नी एकमात्र पुत्र के समान पित की सँमाल रखती और संपत्ति की रहा करती हैं वह माता के समान है। छोटी बहन की तरह पित का जो आदर करती है और उसके अनुसार चलती है वह वहन के समान है। जैसे कोई मित्र लंबे समय के बाद मिलता है वेसे ही पित को देखकर जो अत्यंत हिष्ति हो जाती है ऐसी

कुलीन और शीळवती पत्नी मित्र के नमान है। यद्भव निद्राने पर भी जो नहीं चिद्रती, पति के प्रति जो कृत्रिचार भी मन में नहीं छाती, बहु पत्नी दासी के समान है।

६. सप वर्णोकी समानताः

बुद्ध थण के अभिमान को नहीं मानने थे। सब धणीं की मीध का अधिकार है। वर्ण का जेव्हन्य प्रमाणित करने का कोई न्यतः सिद्ध आधार नहीं है। यह प्रत्रिय आदि पाप परें नो में नरक में जावें और बाह्यण श्राद्धि पाप परें तो ये न जावें ? यदि बाह्यण आदि पुण्य कर्म करें नो वे स्वर्ग में जावें और खाँचय आदि करें नी न जावें ? बाह्यण रागद्धे पादि रीतन हो, मित्र भाषना कर सकें और प्रत्रिय आदि न कर समें ? इन सब विषयों में चारों वर्धीका समान अधिकार है, यह स्पष्ट है। कित एक बाह्यण निर्धार हो और दूसरा विद्वान हों नो यह आदि में पहले किसकों खामंजित किया जायगा ? आप फहेंगे कि विद्वान को नो धिद्धमा ही प्रतनीय हुई, जाति नहीं।

लेकिन को विद्वान् बाह्यण शीर्टाग्हत दुराचारी हो और निरवर बाह्यण अत्यंत शीठवान हो नो फिसे पृत्य मानोगे १ उपर स्पष्ट है कि शीठवान को ।

लंकिन इस तरह जाति की अपेदा विद्वत्ता सेष्ठ ठहरती है १. तुरुना कीजिए:

> अहिंसा, सत्य, अग्तेय,निन्काम-क्रीय-क्रीभता । सर्व-भूत दित इन्छा—यद धर्म रै स्वय वर्णी का ॥ (संग्रहत साहित्यपर से )

खौर विद्वता की अपेना शीछ श्रेष्ट रहरता है और उत्तम शीछ तो सब वर्णा के मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसछिए यह सिद्ध होता है कि जिसका शीछ उत्तम है वही सब वर्णा में श्रेष्ट है।

चुद्ध भगवान् ब्राह्मण की न्याख्या करते हैं: " संसार के संपूर्ण वंघनों को छेदकर, संसार के दुखों से जो नहीं डरता, जिसकी किसी भी वस्तु पर आसिक्त नहीं है, दूसरे मारें, याछी दें, बंधन में डाछने पर उसे सहन करते हैं, क्पमा ही जिनका बछ है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ, कमछ के पत्तेपर गिरी हुई चूँदों के समान जो ससार के विषय-सुख से खिछ त रहता है उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।"

### ७. श्रेष्ठ यज्ञ ः

सनोरंजक खौर उपयुक्त, बुद्धि में उतरे ऐसे दृष्टांत और कारणों से उपदेश करने की बुद्ध की पद्धति अनुपम थी। इनका एक ही दृष्टांत यहाँ देना है:

युद्ध के समय में यज्ञ में प्राणियों का वध करने का रिवाज बहुत प्रचित्त था। यज्ञ में होनेवाकी हिंसा को वंद करने का आन्दोक्षन हिन्दुस्तान में युद्ध के समय से चका आ रहा है। एक बार कूटदंत नामक एक जाह्मण इस विषय में युद्ध के साथ चर्चा करने के किए आया। उसने युद्ध से पूछा—"यज्ञ क्या है और उसकी विधि क्या है ?"

१. देखो पिछ्नजी टिप्पणी झठवीं

बुद्ध बोले—"प्राचीन काळ में महाविजित नामक एक बड़ा राजा हो गया है। उसने एक दिन विचार किया कि मेरे पास बहुत संपत्ति हैं। एकाध महायज्ञ करने में उसका व्यय करूँ तो मुझे बहुत पुण्य होगा।' उसने यह विचार अपने पुरोहित से कहा।

पुरोहित ने कहा—"महाराज, इस समय अपने राज्य में शांति नहीं है। प्रामो और शहरों में लूर-पाट मची है, छोगों को चोरों का बहुत त्रास है। ऐसी स्थिति में छोगों पर (यज्ञ के छिए) कर विठाकर आप कर्तव्य से विमुख होंगे। कदाचित् आप यह समझें कि डाकुओं और चोरों को पकड़कर फाँसी देने से, कैंद्र करने से अथवा देश से निकाछ देने से शांति स्थापित हा सकेगी लेकिन यह भूछ है। इस तरह राज्य की अन्धाधुन्धों का नाश नहीं होगा; क्यों कि इस उपाय से जो पकड़में नहीं आवेंगे वे फिर से उपद्रव करेंगे।"

"अब में इस तूफान को मिटाने का सच्चा उपाय कहता हूँ: अपने राज्य में जो छोग खेती करना चाहते हैं, उनको आप बीज आदि दें। जो व्यापार करना चाहते हैं उन्हें पूँजी दें। जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उन्हें योग्य काम और उचित वेतन पर नियुक्त करें। इस तरह सब छोगो को योग्य काम मिछने से वे तूफान नहीं मचावेंगे, समय पर कर मिछने से आपकी तिजोरी भरेगी, लूटपाट का भय न रहने पर छोग बाछवच्चो की इच्छा पूरी कर, दरवाजे खुले रख आनंद से सो सकेंगे।" राजा को पुरोहित का विचार बहुत अच्छा छगा। उसने तुरंत हो इस प्रकार व्यवम्था कर दी। जिससे थोड़े ही समय में राज्य मे समृद्धि वढ़ गई। छोग अत्यत आनंद से रहने छगे।"

"इसके वाद राजाने पुरोहित को बुळाकर कहा—'पुरोहितजी, अब मेरी महायज्ञ करने की इच्छा है, इसिंटए मुझे योग्य सलाह दीजिए।"

"पुरोहित ने कहा—"महायज्ञ करने के पहले आपको प्रजा को अनुमति लेना उचित है। इसछिए स्थान-स्थान पर विज्ञिष्तियाँ चिपकाकर प्रजा की सम्मति प्राप्त कीजिए।"

पुरोहित की सूचनानुसार राजा ने विज्ञाप्तियाँ चिपकवा प्रजा से अपना अभिप्राय निर्भयता पूर्वक और स्पष्ट रूप से प्रकट करने को कहा। सबने अनुकूछ मत दिया।

तव प्रोहित ने यज्ञ की तैयारी कर राजा से कहा-"महाराज, यज्ञ करते समय मेरा कितना धन खर्च होगा ऐसा विचार भी आप को मन मे नहीं लाना चाहिए। यज्ञ होते समय बहुत खर्च होता है यह विचार नहीं करना चाहिए। यज्ञ पूरा होनेपर बहुत खर्च हो गया यह विचार भी नहीं होना चाहिए।

"आपके यज्ञ में अच्छे-बुरे सव प्रकार के लोग आवेंगे, लेकिन केवल सत्पुरुपो पर ही दृष्टि रख आपको यज्ञ करना चाहिए और चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए।" "इस राजा के यज्ञ में गाय, बकरे, मेंढे इत्यादि प्राणी मारें नहीं गए। वृक्षों को उखाड़कर उनके स्तंभ नहीं रोपे गए। नौकरों और मजदूरों से बेगार नहीं छी गई। जिनकी इच्छा हुई उन्होंने काम किया। जो नहीं चाहते थे उन्होंने नहीं किया। घी, तेळ, दही, मधु और गुड़ इतने ही पदार्थों से यज्ञ पूरा किया गया।

"उसके बाद राज्य के श्रीमंत छोग बड़े-बड़े नजराने लेकर आए। लेकिन राजा ने उनसे कहा—'गृहस्थो, मुझे आपका नजराना नहीं चाहिए। धार्मिक कर से एकत्रित हुआ मेरे पास बहुत धन है। उसमें से आपको जो कुछ आवश्यक हो वह खुशी से ले जाहए।

"इस प्रकार राजा के नजराना स्वीकार न करने पर उन छोगों ने अन्धे-लूले आदि अनाथ छोगों के छिए महाविजित को यज्ञशाला के आसपास चारों दिशा में धर्मशालाएँ बनवाने में और गरीबों को दान देने में वह द्रव्य खर्च किया।"

यह बात सुन कृटदंत और दूसरे ब्राह्मण बोले—"बहुत सुन्दर यह ! बहुत सुन्दर यह !!"

बाद में बुद्ध ने कूटदंत को अपने धर्म का उपदेश किया।
सुनकर वह बुद्ध का उपासक हो गया और वोछा, "आज में सात
सो वैछ, सात सो बछड़े, सात सो बछड़ियाँ, सात सो बकरे और
सात सो मेंडों को यह स्तंम से छोड़ देता हूँ। मैं उन्हें जीवनदान
देता हूँ। ताजा घास खाकर और ठंडा पानी पीकर शीतळ हवा में
वे आनंद से विचरण करें।"

# ८ राज्य समृद्धि के नियमः

एक दार राजा अजातशत्रु ने अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजकर कहलाया कि, "मैं वैशाली के विजयो पर आक्रमण करना चाहता हूँ। इसलिए इस विषयपर अपना अभिप्राय दें।"

यह सुन बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद की ओर सुड़कर पूछा, "आनंद, चिजगण बारबार एकत्रित होकर क्या राजकारण का विचार करते हैं ?"

जानंद: "हाँ भगवन्।"

बुद्ध: " क्या इन छोगो में जमा होकर छीटने के समय तक भी एकता स्थिर रहती है ?"

आनंद : "ऐसा सुना तो हैं।"

बुद्ध: "ये छोग अपने कानूनों का भंग तो नहीं करते न ? अथवा कानूनों का चाहे जैसा अर्थ तो नहीं करते न ?"

अनंद: " जी, नहीं। ये छोग बहुत नियम पूर्वक चछनेवाले हें, ऐसा मैंने सुना है।"

वुद्ध: " धृद्ध राजनीतिझों को सन्मान देकर विजगण क्या जनकी सळाइ लेते हैं १ "

थानंद : "जी हाँ; वे उनका बहुत मान रखते हैं।"

चुद्ध: "ये छोग अपनी विवाहिता या अविवाहिता स्त्रियोंपर अत्याचार तो नहीं करते न ?" आनंद : "जी, नहीं, वहाँ स्त्रियों भी बहुत प्रतिष्ठा है।"

बुद्ध: "विजिगण नगर के अथवा नगर के वाहर के देवा- छयों की क्या सार सम्हाछ करते हैं ?"

आनंदः "हाँ भगवन्।"

युद्ध : "क्या वे छोग संतपुरुषों का छादर करते हैं ?"

आनंद : "जी हाँ।"

यह सुन बुद्ध ने मंत्री से कहा: "मैंने वैशाछी के छोगों को यह सात नियम दिए थे। जवतक इन नियमों का पाछन होता है तबतक उनकी समृद्धि ही होगी, अवनित हो नहीं सकती।" मंत्री ने अजातशत्रु को विजयों के पीछे न पड़ने की ही सछाह दी।

# ९. अभ्युन्नति के नियमः

मंत्री के जाने के बाद बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को एकत्र कर इस-प्रकार शिक्षा दी:

"भिक्षुओ, मैं तुन्हें अभ्युन्नति के सात नियम संमझाता हूँ।
जन्हें सावधानीपूर्वक सुनो: [१] जब तुम एकत्र होकर संघ के
काम करोगे, [२] जबतक तुम में ऐक्य रहेगा, [३] जबतक संघ
के नियमों का भंग नहीं करोगे, [४] जबतक तुम गृद्ध और विद्वान
भिक्षुओं को मान दोगे, [५] जबतक तुम गृद्धा के वश नहीं
होओगे, [६] जबतक तुम एकान्तिप्रय रहोगे और [७] जबतक

अपने साथियों को सुख होने ऐसी फिकर रखने की आदत रखोगे, तवतक तुम्हारी उन्नति ही होगी, अवनति नही होगी।

"भिज्ञओ, मै अभ्युत्रित के दूसरे सात नियम कहता हूँ। उन्हें खावधानी पूर्वक सुनो: [१] घरेल् कामो में आनंद नहीं मानना, [२] वोलने में ही सारा समय विताने में आनंद नहीं मानना [३] सोने में समय प्र करने में आनंद नहीं मानना [४] साथियों में ही सारा समय नष्ट करने में आनंद नहीं मानना [४] साथियों में ही सारा समय नष्ट करने में आनंद नहीं मानना, [५] दुर्वासनाओं के वश नहीं होना, [६] दुष्टकी संगति में नहीं पड़ना, [७] अलप समाधि-छाम से छतछत्य नहीं होना। जबतक तुम इन सात नियमों को पाछोंगे तवतक तुम्हारी उन्नति ही होगी, अवनित नहीं।"

"भिज्ञुओ, मै पुनः अभ्युत्रति के दूसरे सात नियम कहता हूँ। उन्हें सावधानी पूर्वक सुनोः [१] श्रद्धाजु बनो [२] पापकर्मां से शरमाओ [३] छोकापवाद से डरो [४] विद्वान बनो [५] सत्कर्म करने में उत्साही रहो [६] स्मृति जागृत रखो [७] प्राज्ञ बनो । जवतक तुम इन सात निथमों का पाळन करोगे तवतक तुम्हारी उन्नति ही होगी, अवनति नहीं।"

"भिजुओ, मै फिरसे अभ्युत्रति के सात नियम कहता हूँ। जनपर ध्यान दो। ज्ञानके सात अंगो का हमेशा चिन्तन किया करो। वे सात अंग ये हैं: [१] स्मृति [२] प्रज्ञा [३] वीर्थ [४] प्रीति [५] प्रश्निव्ध [६] समाधि [७] उपेत्ता।" क्ष ( अगले पृष्ठ पर फुट नोट)

#### १०. उपदेश का प्रभाव :

बुद्ध के उपदेश को सुननेवाले पर तत्काल असर होता था। जैसे ढॅकी वस्तु को कोई उघाड़ कर बतावे अथवा अंधेरे में दीपक जैसे वस्तुओं को प्रकाशित करता है वैसे ही बुद्ध के उपदेश से श्रोताओं में सत्य का प्रकाश होता था। लुटेरे-जैसे भी उनके उपदेश से

क्ष [१] स्मृति यानी सतत जागृति, सावधानी: क्या करता हूँ, क्या सोचता हूँ, कौनसी भावनाएँ, इच्छाएँ आदि मन में उठती हैं, आसपास क्या हो रहा है, इन सव विषयों में सावधानी।

[२] प्रज्ञा अर्थात् मनोवृतितयों के प्रथक्षरण की सामध्ये : आनद, शोक, सुख, दुख, जड़ता, उत्साह, धैर्य, भय, क्रोध आदि भावनाओं को उत्पन्न होते समय या उसके बाद पहचान कर उनकी उत्पत्ति कैसे होती है ? उनका शमन कैसे होता है ? उनके पीछे कौनसी वासना रही है ? उनका प्रथक्षरण। इसे धर्म प्रविचय भी कहते हैं।

- [३] वीर्यं अर्थात् सत्कर्म करने का उत्साह ।
- [४] प्रीति अर्थात् सत्कर्म से होनेवाला आनंद।
- [५] प्रश्निष्ध अर्थात् चित्त की शान्तता, प्रसन्नता
- [६] समाधि अर्थात् चित्त की एकामता
- [७] उपेचा अर्थात् चित्ता की मध्यावस्था, विकारोंपर विजय, वेगके झपट्टे में नही आना। हर्ष भी रोका नहीं जा सके, शोक, कोध भय भी रोका नहीं जा सके, यह मध्यावस्था नहीं है।

सुधर जाते थे। अनेक व्यक्तियों को उनके वचनो से वैराग्य के वाण लगते और वे सुख-सपत्ति छोड़ उनके भिद्ध-सघ में दीचित हो जाते। ११. कतिपय शिप्य:

उनके उपदेश से कईएक स्त्री-पुरुपो का चारिज्य कैसे निर्माण हुआ यह एक-दो वातो से ठीक तरह से समझा जा सकता है।

१२. पूर्ण नामक एक शिष्य को अपना धर्मोपदेश संचेप में समझा गुद्ध ने उससे पूछा: "पूर्ण, अब तुम किस प्रदेश में जाओंगे?"

पूर्ण: "आपके उपदेश को प्रहण करके अब मैं सुनापरन्त प्रान्त में जानेवाला हूँ।"

बुद्ध : "पूर्ण, सुनापरन्त प्रान्त के छोग बहुत कठोर हैं, बहुत कूर हैं। वे जब तुन्हें गाली हेंगे, तुन्हारी निन्दा करेगे, तब तुन्हें कैसा छगेगा ?"

पूर्ण: "उस समय हे भगवन्! मैं मानूँगा कि ये छोग बहुत अच्छे हैं; क्योंकि उन्होंने मुझ पर हाथों से प्रहार नहीं किया।"

बुद्ध : "और यदि उन्होने तुम पर हाथो से प्रहार किया तो ?"

पूर्ण: "उन्होंने मुझे पत्थर से नही मारा, इससे ने छोग जच्छे हैं; ऐसा मै समझँ गा।"

बुद्ध : "और पत्थरों से मारने पर **?**"

पूर्ण : "मुझपर उन्होने दण्ड-प्रहार नहीं किया, इससे वे बहुत अच्छे लोग हैं; ऐसा मै समझँ ्गा।" वुद्ध : "और दण्डप्रहार किया तो ?"

पूर्ण: "तो ऐसा समझँ गा कि यह उनकी भलमनसाहत है कि उन्होंने शस्त्र-प्रहार नहीं किया।"

बुद्ध: "और यदि शस्त्र-प्रहार किया तो ?"

पूर्ण: "उन्होने मुझे जान से नहीं मारा, इसे उनकी उपकार समझूँगा।"

बुद्ध: "और यदि प्राणघात किया तो ?"

पूर्ण: "भगवन्! कितने ही भिक्पु इस शरीर से उकताकर आत्मघात करते हैं। ऐसे शरीर का यदि सुनापरन्त वासियों ने नाश किया तो मैं मानूँ गा कि उन्होंने मुझपर उपकार ही किया है; इससे वे छोग वहुत उत्तम हैं, ऐसा मैं समझँ गा।"

बुद्ध : "शाबाश ! पूर्ण, शाबाश ! इस तरह शमदम से युक्त होने पर तुम सुनापरन्त देश में धर्मोपदेश करने में समर्थ होखोग ।"

१३. दुष्ट को दण्ड देना यह उनकी दुष्टता का एक प्रकार का प्रतिकार है। दुष्टता को घैर्य और शौर्य से सहन करना और सहन करते-करते भी उनकी दुष्टता का विरोध किए बिना नहीं रहना, यह दूसरे प्रकार का प्रतिकार है। लेकिन दुष्ट की दुष्टता वरतने में जितनी कमी हो उतना ही शुभ चिह्न समझ उससे मित्रता करना और मित्र-भावना द्वारा ही उसे सुधारने का प्रयत्न करना दुष्टता की जड़ काटने का तीसरा प्रकार है। मित्र-भावना और अहिंसा

की कितनी कँ वी सीमा पर पहुँचने का प्रयत्न पूर्ण का रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। ' १४. नकुल-माता की समझदारी:

नकुछ माना के नाम से प्रसिद्ध वुद्ध की एक शिष्या का विवेकज्ञान अपने पति की भारी बीमारी के समय कहे हुए वचनो से जाना जाता है। उसने कहा: 'हे गृहपति, संसार में आसक्त रहकर तुम मृत्यू को प्राप्त होओ, यह ठीक नही है। ऐसा प्रपंचासक्ति-युक्त मरण दुःखकारक है, ऐसा भगवान ने कहा है। हे गृहपति, कराचित् तुम्हारे मन में ऐसी शंका आवे कि ' मेरे मरने के वाद नकुछ माता-बच्चे का पालन नहीं कर सकेगी, संसार की गाड़ी नहीं चछा सकेगी। परन्तु ऐसी शंका मन में न लाओ, क्योंकि मैं सूत कातने की कला जानती हूं और ऊन तैयार करना भी जानती हूँ। उससे मैं तुम्हारी मृत्यु के बाद बाछक का पालन कर सक्तूँगी। इसलिए हे गृहपित, आसक्तियुक्त अंतःकरण से तुम्हारी मृत्यु न हो, यह मेरी इच्छा है। हे गृहपति, तुम्हे दूसरी यह शंका होना भी सभव है कि 'नकुछ-माता मेरे बाद पुनविंवाह करेगी 'परन्तु यह शका छोड़ दो। मै आज सोछह वर्ष से उपोसथ व्रत पाळ रही हूँ, यह तुम्हें माल्म ही है; तो फिर मै तुम्हारी मृत्यु के . वाद पुनविंवाह कैसे करूँगी ? हे गृहपति, तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं भगवान तथा भिक्पुसंघ का धर्मोपदेश सुनने नहीं जाऊँगी, ऐसी शका तुम्हे होना संभव है, लेकिन तुम्हारे बाद पहले के अनुसार ही

१. अंगुलीमाल नामक लुटेरे के हृदय-परिवर्तन की कथा भी विलक्पण है। इसके लिए देखों 'बुद्धलीला सार संग्रह'।

शुद्धीपदेश सुनने में मेरा भाव रहेगा ऐसा तुम पूरा विश्वास रखो। इसिछये किसी भी तरह उपाधि-रहित मरण की शरण में जाओ। हे गृहपित, तुम्हारे बाद में बुद्ध मगवान का उपदेशित शीळ यथार्थ रीति से नहीं पालूँगी ऐसी तुम्हे शंका होना संभव है। लेकिन जो उत्तम शीळवती बुद्धोपासिकाएँ हैं उनमें से ही मै एक हूं ऐसा आप विश्वास माने। इसिछए किसी भी प्रकार की चिन्ता के बिना मृत्यु को आने दो। हे गृहपित, ऐसा न समझना कि मुझे समाधि-छाभ नहीं हुआ इसिछए तुम्हारी मृत्यु से मै बहुत दु सी हो जाऊँगी। जो कोई बुद्धोपासिका समाधि-छाभ वाळी होंगी उनमे से मैं एक हूं ऐसा समझो और मानसिक उपाधि छोड़ दो। हे गृहपित, वौद्ध धर्म का तत्त्व मैने अबतक नहीं समझा ऐसी भी शंका तुम्हें होगी, परन्तु जो तत्त्वज्ञ उपासिकाएँ हैं उनमें से ही में एक हूँ यह अच्छी तरह ध्यान में रखो और मन में से चिन्ताएँ निकाळ दो।"

१५. परन्तु सद्भाग्य से उस ज्ञानी स्त्री का पित अच्छा हो।
गया। जब बुद्ध ने यह बात सुनी तब उसके पित से उन्होंने कहा,
"हे गृहपित, तुम बड़े पुण्यशाली हो, कि नकुळ-माता जैसी उपदेश
करनेवाली और तुमपर प्रेम रखनेवाली स्त्री तुम्हें मिळी है। हे गृहपित,
उत्तम शीलवती जो उपासिकाएँ हैं उनमें से वह एक है। ऐसी पत्नी
तुम्हें मिळी यह तुम्हारा महाभाग्य है।"

### १६. सच्चा चमत्कारः

हृदय को इस तरह परिवर्तित कर देना ही इन महापुरुषों का बड़ा चमरकार हैं। दूसरे चमरकार तो बाळकों को समझाने के खेळ हैं।

# बौद्ध शिक्षापद

उत्तम है अग्निशिखासम तप्त छोहे का भक्पण। नहीं असंयमी दुष्ट बन उत्तम राष्ट्राम्न का भोजन॥

१. प्रत्येक सम्प्रदाय प्रवर्तक अपने शिष्यो का बर्ताव, सदाचार, शिष्टाचार, शुद्धाचार, सभ्यता और नीतिपोपक हो इसके लिए नियम बनाते हैं। इन नियमों में से कुछ सार्वजनिक स्वरूप के होते हैं और कुछ उस-उस सम्प्रदाय की खास क्रियों के स्वरूप के होते हैं, कुछ सार्वकालिक महत्त्व के होते हैं और कुछ का महत्त्व सारकालिक होता है।

२. घुद्ध धर्म के ऐसे नियमों को शिक्षापद कहते हैं। उनका विस्तृत विवरण श्री धर्मानन्द कीसम्बी की 'बौद्धसंघ का परिचय' पुरतक में दिया हुआ है।

श्री सहजानन्द स्वामी की शिक्पा-पत्री जैसे प्रत्येक आश्रम और वर्ण के लिए है वैसे ये नियम नहीं हैं। मुख्य रूप से ये भिक्पु

१. सेच्यो अयो गुढो भुत्तो तत्तो अगिसिखूपमी। यञ्जे भुञ्जेय दुस्सीको रद्वपिनुं असंयतो। (धन्मपद)

२. गुजरात विद्यापीठ से प्रकाशित।

और भिक्पुणियों के लिए ही हैं। अर्थात् इन सब नियमों का परिचय यहाँ संक्षेप में आज की उपयुक्त भाषा में दिया जाता है:

### ३. शिष्यों का धर्म :

शिष्यों को अपने गुरु की गुश्रूपा इस प्रकार करनी चाहिए:

- (१) प्रातःकर्म बड़े सबेरे उठ, जूते उतार, वस्नों को व्यव-स्थित रख, गुरु को मुँह घोने के लिए दतीन और पानी देना और बैठने के लिए आसन विल्लाना। उसके बाद उन्हें नाश्ता देना। नाश्ता कर चुकने के बाद हाथ-मुँह घोने को पानी देना और नाश्ते का बर्तन साफ कर व्यवस्थित रूप से उसे जगह पर रख देना। गुरु के उठते ही आसन स्थान पर रख देना और वह जगह यदि गन्दी हुओ हो तो साफ कर देना।
- (२) विचरण—जव गुरु बाहर जाना चाहे तव उनके वाहर जाने के वस छाकर देना और पहने हुए कपड़े उतारने पर ले लेना। गुरु वाहर गाँव जानेवाले हों, तो उनके प्रवास के पात्र, विछीना तथा वस व्यवस्थित रीति से बाँधकर तैयार रखना। गुरु के साथ अपने को जाना हो तो स्वयं व्यवस्थित रीतिसे वस्त्र पहन शरीर को अच्छी तरह देंक अपने पात्र, बिछीना व वस्त्र बाँधकर तैयार होना।
- (३) मार्ग में चलते समय शिष्य को गुरुसे बहुत दूर अथवा बहुत नजदीक से नहीं चलना चाहिए।

- (४) वाणी-संयम: गुरु के बोल्ते समय उनके बीचमें नहीं बोलना चाहिए, परंतु नियमका भंग न हो, ऐसा कुछ गुरु बोलें तो नम्रता से उसका निवारण करना चाहिए।
- (५) प्रत्यागमनं : बाहर से वापस छौटते समय खुद पहले आकर गुरु का आसन तैयार करना। पैर धोने के छिए पानी और पट्टा तैयार रखना। आगे जाकर गुरु के हाथ में छाता और वेश इत्यादि हो तो ले लेना, घर में से पहनने का वख दे देना और पहना हुआ वख ले लेना। यदि वह वख पसीने से गींछा हो गया हो तो उसे थोड़ी देर धूप में सुखाना, लेकिन उसे धूप में ही नहीं रहने देना। वस्न का एकत्र कर लेना और ऐसा करते समय फट न जाय, इसकी सात्रधानी रखना। वस्नो को सँवार कर रख देना।
- (६) भोजन : नारते की तरह भोजन करते समय भी गुरु के आसन, पात्र, भोजन आदि की व्यवस्था करना । और भोजन के उपरांत पात्रादि साफ करना और जगह साफ करना ।
- (७) भोजन के पात्र किसी स्वच्छ पट्टे अथवा चौरंग पर रखना लेकिन नीचे जमीन पर नहीं रखना।
- (८) स्तान: यदि गुरु को नहाना हो तो उसकी व्यवस्था फरना। उन्हें ठडा या गर्म जैसा चाहते हो वैसा पानी देना। मदन की

आवश्यकता हो तो शरीर में तंछ छगाना अथवां मालिश कर देना। बलाशय पर नहाना हो तो वहां भीं गुरु की व्यवस्था करना। शानी में से वाहर निकल शरीर पोछ, कपड़ं वदल, गुरु को अँगोछा देना और आवश्यक हो तो शरार पोंछ देना। बाद में उन्हें घोये हुए कपड़े सौप गीले कपड़े स्वच्छ करके घो डालना। उन्हें तनी पर सुखाना और सूखने के बाद व्यवस्थित घड़ी करके रख देना। लेकिन धूप में अधिक समय नहीं रहने देना।

(९) निवास- स्वच्छताः गुरुके निवास में रोज कचरा साफ कर देना। निवास साफ करते समय पहले जमीन पर की वस्तुएँ तैसे पात्र, वस्त्र, आसन, विद्योगा, तिकया आदि उठाकर बाहर अथवा ऊँचे रख देना। खिट्या बाहर निकालते समय दरवाजें से टकरावे नहीं, इसकी सावधानी रखना। खिट्याके प्रतिपादक (पायों के नीचे रखने के लकड़ी के अथवा पत्थर के ठीए) एक खोर रखना। पीकदान उठाकर बाहर रखना। विद्योगा किस तरह खिद्या है यह ध्यान में रखकर ही बाहर निकालना। यदि निवास में बाले आदि हो तो पहले छत साफ करना। गेरू से रँगी हुई दीवार स्था पक्षा आँगन खराव हो गया हो तो पानी में कपड़ा गीला कर ससे निचाड़कर बादमें साफ करना। साधारण लिपी-पुती जमीन या हाँगन से धूल न उड़े इंसलिए पहले उसपर पानी खिड़ककर बाद में साफ करना। कचरा। कचरा जमा कर नियत स्थान पर डाल देना।

विस्तर, खाट, पाट, चौरंग, पीकदान आदि सब चीजें धूप में क्खने योग्य स्थान पर रख देना।

- (१०) मकान में जिस दिशा से हवा के साथ धूळ उड़ती हो उस तरफ की खिड़कियाँ बंद कर देना। ठंड के दिनों में दिन को खिड़कियाँ खुळी रखना और रातको बंद करना तथा गर्मी में दिन को बद रखना और रात को खुळी रखना।
- (११) शिष्य को अपने रहने की कोठरी, बैठने की कोठरी, एकत्र मिछने की बैठक, स्नानगृह तथा पाखाने को साफ रखना चाहिए। पीने तथा बरतने का जड भरकर रखना, पाखाने में रखी कोठी में पानी खतम हो गया हो तो भरकर रखना।
  - (१२) अध्ययन: गुरु के पास से नियत समय पर पाठ ले लेना और जो प्रश्न पृद्धने हो, वे पूछ लेना।
- (१३) गुरु के दोषों की शुद्धिः गुरु में धर्माचरण में असंतोष या त्रुटि उत्पन्न हुई हो अथवा मन में शंका उत्पन्न होने से मिश्यादृष्टि प्राप्त हुई हो तो शिष्य दूसरे के जरिए उसे दूर कराने अथवा स्वयं करे। अथवा धर्मापदेश करे। गुरु से संघ के खासकर नैतिक और सौद्धान्तिक नियमो का भंग हुआ हो तो उनका परिमार्जन हो और संघ उसे फिर से पहली स्थिति में ला रखे, ऐसी योजना करना।
- (१४) वीमारी: गुरु की वीमारी में वे जब तक अच्छे न हों अथवा न सरें तबतक बनकी सेवा करना।

# ४. गुरु के धर्मः

#### १५. अध्यापनः

अपने शिष्य पर प्रेम रखना और उस पर अनुपह करना, उसे श्रम-पूर्व क पढ़ाना, उसके धार्मिक प्रत्नों के उत्तर देना, उपदेश करना तथा रीति-रिवाजों का परिवय दे उसकी मदद करना।

### १६. शिष्य की सम्हाल :

अपने पास वस्त, पात्र आदि हों और शिष्य के पास न हों, तो उसे देना अथवा प्राप्त करके देना।

### १७. बीमारी :

शिष्य की बीमारी में गुरु का जाना-पहचाना शिष्य है और वह गुरु-स्थान पर है, ऐसा बर्ताव करना।

# १८. कर्मकौशल ।

कपड़े कैसे धोना, स्वच्छता तथा व्यवस्था कैसे करना और कायम रखना आदि वार्ते शिष्य को श्रमपूर्वक सिखाना।

# ५. भिक्षु ( समाज-सेवक ) की योग्यता ३

### १९. आरोग्यादि ।

बीद्ध भिन्न होने की इच्छा रखनेवाले में नीचे मुजद यौग्यता याहिए—वह कुष्ट, गंड, किछास, क्य तथा अपम्मार के रोगों से पीड़ित न हो, पुरुपत्वहीन न हो, न्वतंत्र हो (यानी किसीके दासत्व में न हो ), कर्जदार न हो, माता-पिता की आज्ञा लेकर आया हो, बीस वर्ष पूरे हो गए हो और वस्त्र, बर्तन आदि साधन-युक्त हो।

२०. तैयारी :

भिन्न की नीचे मुजब तैयारी होनी चाहिए-

(१) आजीवन भिचाटन पर रहने की वैयारी; भिचा मिछ जावेगी तो सद्भाग्य।

(२) चीथड़ो के चीवर पर रहने की तैयारी हो : अखंड वस्त्र मिले तो सद्भाग्य।

(३) वृत्त के नीचे रहने की वैयारी हो : घंर मिले तो सद्माग्य।

(४) गोमूत्र की औपिंध से इकाज की तैयारी: घी, सक्सन आदि वस्तुएँ औपिंध के रूप में भिलें तो सद्भाग्य।

२१. वतः

भिज्ञ के वत

भिन्न को नीचे मुजब व्रत पालना चाहिए—(१) शुद्ध ब्रह्मचयें (२) अस्तेय: भिन्न को घास का तिनका भी नहीं चुराना चाहिए— चार आना अथवा उससे अधिक की चोरी करने पर भिन्न संघ से निकल जाय। (३) अहिसा: जान-वृज्ञकर छोटे से जंतु को भी नहीं मारना—मनुष्य-वध करनेवाला, श्रूण-हत्या करनेवाला निकळ जाय। (४) अदभित्वः अपने को प्राप्त न हुई समाधि प्राप्त हुई बतानेवाला भिन्न संघमें से निकल जाय।

#### ६. भाषाः

(२२) बौद्ध-धर्म के एक खास नियम द्वारा लोक-भाषाओं में ही खपदेश करने की आज्ञा दी गई है। वैदिक—( संस्कृत ) भाषा में अनुवाद करने की मनाही की गई है।

# ७. अतिथि के धर्म ः

वाहरगाँव से विहार में जानेवाले भिन्न को वहाँ पहुँचनेपर नीचे मुजब बर्ताव करना चाहिए।

(२३) प्रवेश करते ही चप्पळ निकांछ झटक देना, छाता नीचे रख देना, सिर पर वख हो तो उसे उतार कंधे पर लेना और धीरे से प्रवेश करना। भिज्ञुओं के एकत्रित होने की जगह की तलाश कर पैर धोना। पैर धोते समय एक हाथ से पानी छोड़ना और दूसरे हाथ से पैर साफ करना; चप्पछ पोंछनेका कपड़ा वहाँ हैं यह पूछ उससे चप्पछ पोछना। पहले कोरे दुकड़े से पोंछ वाद में गीले कपड़े से पोंछना। विहार में रहनेवाले वृद्ध भिज्ञुओं को प्रणाम करना और छोटों के प्रणाम स्वीकार करना; अपने रहने के लिए स्थान की तलाश कर वहाँ आसन छगाना; खाने-पीने की तथा

मल-मूत्र त्याग की क्या सुविधा है, यह जानं लेना; जाने का, भाने का, रहने का तथा सामुदायिक उपासना का समय जान लेना।

### ८. यजमान के धर्म ।

आवासिक (विहार में रहनेवाले) भिन्नु की आगन्तुक भिन्नु का नीचे मुजब सत्कार करना चाहिए।

(२४) यदि आगन्तुक भिन्न अपने से बड़ा हो तो उसके लिए जासन लगाना। पैर घोने का पानी तथा पाटा तैयार रखना; सामने जाकर उसके हाथ में से सामान ले लेना। पानी पीना चाहता हो तो पूछना। वन सके तो उसकी चप्पल साफ करने का फपड़ा घो डालना। आगन्तुक को प्रणाम करना। उसे रहने का स्थान बताना। सोने आदि के नियमों की जानकारी देना। मल-मूत्र त्याग की जगह यताना।

यदि आगन्तुक भिक्षु अपने से छोटा हो तो स्वयं आसनस्य एहकर हो बुजाना और 'अमुक अमुक स्थानोंपर पात्र, वस्त्र आहि रखो और अमुक आसन पर वैठो' आदि सूचनाएँ देना।

### १. विदा लेनेवाले के कर्तव्य :

विहार से विदा लेकर जाने के पहले नीचे मुजब व्यवस्थ करके जाना चाहिए: २५. अपने बरतने में छिए हुए बरतनों को मूल स्थान पर रख देना अथवा जिन्हें सोंपना हो उनके स्वाधीन कर देना। अपने को रहने के लिए मिले हुए स्थान के खिड़की-द्रवाजे बंद करके दूसरे भिक्षुओं को (वे न हों तो चौकीदार को) सूचना देकर जाना चाहिए। खटिया पत्थर के चार ठीयों पर रख तथा उसपर चौरंग आदि रखकर जाना चाहिए।

# १०. स्त्रियों के साथ संवंघः

२६. एकान्त भिद्ध को आपित काल अथवा अनिवार्य कारण के विना किसी स्त्री के साथ एकान्त में नहीं वैठना चाहिए। और युज्ञ पुरुपों की अनुपिथित में उससे पाँच-छः वाक्यों के सिवा अधिक संभाषण, चर्चा, अथवा उपदेश नहीं करना चाहिए; उसके साथ एकाकी प्रवास नहीं करना चाहिए।

२७. एकान्त भंग: पति-पत्नी अकेले चैठे हों या सोए हों, चस भाग में पहले से सूचना दिए बिना भिक्यु को प्रवेश नहीं करना चाहिए।

२८. परिचर्या : भिक्यु को अपने निकट-सम्बधी के सिवा दूसरी रत्री से वरत्र धुळाना और सिळाना नहीं चाहिए।

२९. भेंट: भिन्यु को किसी कौटुन्विक संबंध-रहित स्त्री ख्रथवा भिन्युणी को वस्त्रादि भेंट नहीं करना चाहिए।

#### ११. कुछ प्रमाणः

३०. खटिया: खटिया पाये के नीचे की अटनी भे से आठ सुगत अंगुळ ऊँची रखना, अधिक नहीं।

३१. आसन: आसन का आकार स्रधिक से अधिक लम्बाई दो सुगत विलस्त चौड़ाई लगभग ढेढ़ सुगत विलस्त और पुराने आसन से निकाली हुई चारों तरफ की किनार एक विलस्त। चारों

१ पायों की बैठक के ऊपर घोड़े के खुर अथवा टाप जैसे भाग।

२ सुगत विख्सत को लगभग डेढ़ हाथ के बराबर कहा है; लेकिन इसमें कुछ भूल माल्म होती है। दूसरे स्थान पर सुगत-छंगुल, सुगत-चीवर ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं। मुझे लगता है कि सुगत यानी बुद्ध और सुगत-अंगुल, सुगत-विल्यत स्थीर सुगत-चीवर यानी बुद्ध की अंगुल-विल्यत और चीवर का आकार। विल्यत यानी बेढ़ हाथ। इसके अनुसार मिल्लओ के दूसरी तरह के जीवन को देखते हुए यह बहुत बड़ा प्रमाण है। उदाहरण स्वरूप लुंगी के समान पहनने का पंचा ६×१॥=९ हाथ लंबा और २॥×१॥=३॥ हाथ चौड़ा हो नहीं सकता; लेकिन ६×२॥ वेंत बराबर (लगभग से १॥ से १॥ बार× लगभग २४") यह पर्याप्त गिना जा सकता है। आसन भी ३०"×२५" पर्याप्त होता है।

तरफ जूने आसन की भिन्न रंग की किनार किए बिना आसन नहीं बनाना चाहिए।

३२, काछी-पंचाः लंबाई चार सुगत विख्रत और चौड़ाई दो सुगत विख्रत।

३३. भीतीपेचा : लंबाई छई सुगत वितरित और चौड़ाई छगभग ढाई सुगत विलस्त ।

३४. चीवर: लंबाई ९ सुगत विलस्त और चौड़ाई ७ सुगत विलस्त।

### १२. सभ्यता :

३५. बासन खीर गित: शरीर की योग्य रीति से ढंककर चढना और वैठना। नजर नीची रखकर चढना और वैठना। वर्ष्णं उघाड़कर नहीं चढना और वैठना। जोर से हँसते-हँसते या जोर से आवाज करते नहीं चढना और वैठना। चढते या वैठते शरीर को नहीं हिंछाना, हाथ नहीं हिंछाना, सिर नहीं घुमाना, कमर पर हाथ नहीं रखना, माथे पर ओढकर नहीं रखना, एडी की ऊँची नहीं रखना। पळस्थिका (पढाठी मार आराम कुसी या डोछती कुसी-जैसे शरीर को बना कर नहीं वैठना।

३६. भोजन: भोजन करते समये पात्रं की तर्प ध्यान रखना, वरोसने की वस्तुओं की तरफ ध्यान रखना, कोई वस्तु अधिक न परो- सने के लिए ढकने या जिपाने की कोशिश नहीं करना। बीमारी के विना सास अपने लिए वस्तुएँ तैयार नहीं करनानां, दूसरे के पात्रें

की ओर नहीं ताकना, वड़े यास नहीं लेना, यास मुँह तक छाए बिन मुँह नहीं खोलना, अंगुलियाँ और हथेली मुँह में डालकर भोजन नहीं करना। मुँह में श्रास के रहते नहीं बोछना, हाथ झटकाते-झटकाते भोजन नहीं करना, भात इधर-उधर फैळाकर नहीं खाना, जीभ इधर-उधर फिराते हुए नहीं खाना, चपचप आवाज नहीं करना, सू-सृ

आवाज करते हुए नहीं खाना, हाथ, ओंठ या थाछी नहीं चाटना, जूठे हाथ से पानी का गिलास नहीं लेना, जूठा पानी रास्ते में नहीं ३७. शौच : विना वीमारी के खड़े-खड़े, घास पर या पानी

मे शीच या पेशाव नहीं करना।

# कुछ प्रसंग और निर्वाण

शान्ति और सहन-शोछता परम तप है, बुद्ध निर्वाण को परम श्रेष्ठ बतछाते हैं। परघाती प्रव्रजित नहीं होता, दूसरे को पीड़ा न दैनेवाळा ही श्रमण है।

## १. ज्ञानकी कसौटी :

महापुरुषों के उपदेश यह दर्शाते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है, उनके उपदेश से समाज पर होनेवाला असर उनकी वाणी के प्रभाव को बताला है। लेकिन उन विचारों और वाणी के पीछे रही हुई निष्ठा उनके जीवन-प्रसंगों से ही जानी जाती है। मनुष्य जितना विचार करता है उतना बोळ नहीं सकता और बोळता है उतना कर नहीं सकता। इसळिए वह जो करता है उसपर से ही उनका तस्वझान छोगों के हृद्य में कितना उतर पाया है, यह परखा जा सकता है। २. सित्र-भावना:

जो जगत्-सम्बन्धी मैत्री-भावना की अपने की मूर्ति बना सकता है, वह बुद्ध के समान होता है, यह कहने में कोई आपित

१. खन्ती परमं तपो तितिक्खां निष्वानं परमं वद्गित बुद्धाः । निष्ठ पष्ठविततो परूपघाती समणो होति परं विहेठयन्तो ॥ (धम्मपदः ) (धरः)

नहीं। प्राणीमात्र के प्रति मित्रत्व के सिवा उनकी कोई दृष्टि ही नहीं थी। उनसे वैरमाव रखनेवाले कितने ही छोग निकले। निकृष्ट-से-निकृष्ट मिश्या दूपण छगाने से लेकर उन्हें मार डाछने तक के प्रयत्न किए गए। लेकिन उनके हृदय में उन विरोधियों के प्रति भी मित्रता के अतिरिक्त किसी प्रकार के हीन-भाव नहीं आए, यह नीचे के प्रसंगों से समझा जा सकता है, और उन पर से अवतार योग्य के.न पुरुष होते हैं, यह ध्यान में आ सकता है।

### ३ कौदाांवीकी रानीः

कौशांबी के राजा उदयन की रानी जब कुमारी थी तब उसके पिता ने चुद्ध से उसका पाणियहण करने की प्रार्थना की थी। लेकिन उस समय चुद्ध ने उत्तर दिया था कि, "मनुष्य का नाशवंत शरीर पर से मोह छूटने के छिए मैंने घर छोड़ा है। विवाह करने में मुझे कोई जानंद नहीं रहा। में इस कन्या को कैसे स्वीकार करूँ ?"

४. अपने-जैसी सुन्दर कन्या को अस्वीकार करने से उस कुमारी को अपना अपमान लगा। समय आने पर उसने बुद्ध से यद्ला लेने का निश्चय किया। कुछ दिनो वाद वह उदयन राजा की पटरानी हुई।

५. एक बार बुद्ध कौशांबी में आए। शहर के गुंडो को धन देकर उस रानी ने उन्हें सिखाया कि जब बुद्ध और उनके शिष्य भिक्पा के छिए शहर में भ्रमण करें तब उन्हें खूव गाल्यों दो। इस तरह जब बुद्ध का संघ गिल्यों में प्रविष्ट हुआ कि चारों तरफ से सनपर बीभत्स गालियों की वर्षा होने लगी। कई शिष्य अपशब्दों से क्षुड्ध हो उठे। आनंद नामक एक शिष्य ने तो शहर छोड़कर जाने की बुद्ध से प्रार्थना की।

६. बुद्ध ने कहा: "आनंद यदि वहाँ भी छोगं अपने को गािंक्याँ देंगे तो क्या करेगें ?"

आनंद वोळा: " अन्यत्र कहीं जावेंगे ? " बुद्ध: " और वहाँ भी ऐसा ही हुआ तो ? " आनंद: " फिर किसी तीसरे स्थान पर।"

बुद्ध: "आनंद, यदि हम इस तरह भाग-दौड़ करते रहेंगे तो निष्कारण कलेश के ही पात्र होगे, उल्टे, यदि हम इन छोगो के अप-शब्द सहन कर लेंगे तो उनके भय से अन्यत्र जाने का प्रयोजन नहीं रहेगा। और उनकी चार-आठ दिन उपेक्षा करने से वे स्वयं ही चुप हो जावेंगे।

७. युद्ध के कहे अनुसार सात-आठ दिन में ही शिष्यो को इसका अनुभव हो गया।

# ८. हत्या का आरोपः

एक समय बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे। उनकी छोक-प्रियता के कारण उनके भिक्षुओं का शहर में अच्छा आदर-सन्मान था। इस छिए दूसरे सम्प्रदाय के वैरागियों को ईर्घ्या होने ढगी। उन्होंने बुद्ध के संबंध में ऐसी बात उड़ाई कि उनकी चाल-चलन अच्छी नहीं है। थोड़े दिनों के बाद वैरागियों ने एक वैरागी स्त्री का खून करवा उसका शब बुद्ध के विहार के पास एक गढ़े में फिकवा दिया; और बाद

में राजा के समन्न धापने, संघ की एक छी के खो जाने की फरियाद की और बुद्ध तथा उसके शिष्यों पर शक प्रकट किया। राजा के आदमियों ने शव की तलाश की और उसे बुद्ध के विहार के पास हुँद निकाल। थोड़े समय में सारे शहर में यह बात फैल गई और बुद्ध तथा उनके भिक्पुओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया। हर कोई उनके ऊपर थूं-थू करने छगा।

९. ईससे बुद्ध जरा भी नहीं हरे। ' झूठ बोळनेवाले की पाप के सिवा दूसरी गति नहीं है ' यह जानकर वे शान्त रहे।

१० कुछ दिनों बाद जिन हत्यारों ने वैदागिन का खून किया था वे एक शराब के अब्बेपद जमा होकर खून करने के छिए मिले दुए धन का बॅटवारा करने छगे। एक बोछा : "मैंने सुन्दरी को मारा है इसछिए मैं बड़ा हिस्सा लूँगा।"

दूसरा बोडा: "यदि मैंने गठा न दवाया होता तो सुन्दरी चिल्डाकर हमारा भंडाफोड़ कर देती ।"

११ यह बात राजा के गुप्तचरों ने सुन छी। उन्हें पकड़ कर वे राजा के पास ले गए। इत्यारों ने अपना अपराध स्वीकार कर जो कुछ हुआ था कह दिया। सुद्ध पर छगाया गया अपराध मिथ्या सावित होने से उनके प्रति पूज्यभाव और भी यह गया और पहले के सब वैरागियों का तिरस्कार हुआ।

### १२. देवद्तः

उनका तीसरा विरोधी देवदत्त नामक उन्हींका एक शिष्य था। देवदत्त शाक्य-वंश का ही था। वह ऐश्वय का अत्यंत छोभी था। उसे मान और बङ्प्पन चाहिए था। उसने किसी राजकुमार को प्रसन्न कर अपना कार्य सिद्ध करने का विचार किया।

१३. राजा विविसार्र के एक पुत्र का नाम आजातशत्रु था। देवदत्त ने असे फुसलाकर अपने वशमें कर लिया।

१४ बाद में वह बुद्ध के पास आकर कहने लगा: "आप अब बूढ़े हो गए हैं इसलिए सारे भिछुओं का मुझे नायक बना दें और आप अब शांति से शेष जीवन व्यतीत करें।"

१५. बुद्ध ने यह माँग स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा: "तुम इस अधिकारके योग्य नहीं हो।"

१६. देवदत्त को इससे अपमान मालूम हुआ। उसने बुद्ध से बद्छा लेने की मन में ठान छी।

१७. वह अजातरात्रु के पास जाकर वोछा: "कुमार, मनुष्य-शरीर का भरोसा नहीं। कब मर जावेंगे, कहा नहीं जा सकता। इसिछए जो कुछ प्राप्त करना है उसे जल्दी ही कर लेना चाहिए। इसका कोई निश्चय नहीं हैं कि तुम पहले मरोगे या तुम्हारे पिता। तुम्हें राज्य मिळने के पहले ही तुम्हारी मृत्यु होना संभव है। इसिछए राजा के मरने की राह न देख उसे मारकर तुम राजा वनो और बुद्ध को मारकर मैं बुद्ध वन्हेंगा।" १८. अजातशत्रु को गुरु की युक्ति ठीक जैंची। उसने बूदे पिता को वन्दीगृह में डाल भूखो मार डाला और स्वयं सिंहासन पर चढ़ बैठा। अव राज्य में देवदत्त का प्रभाव बढ़ जाय तो इसमें आश्चर्य क्या ?

लोग जितना भय राजा से खाते थे उससे अधिक देवद्र से डरते थ। युद्ध का खून करने लिए उसने राजा को प्रेरित किया। लेकिन जो जा इत्यारे गए वे युद्ध को मार ही न सके। निरित्तशय अहिंसा और प्रेमचृति, उनके वैराग्यपूर्ण अंतःकरण में से निकल्ता हुआ मर्मरपर्शी उपदेश उनके शत्रुओ के हृदयों की भी युद्ध कर देता। जो जो हत्यारे गए वे युद्ध के शिष्य हो गए।

### १९. शिला प्रहार :

Ĭ,

देवदत्त इससे चिढ़ गया। एक बार गुरु पर्वत की तलहरी की छाया में भ्रमण कर रहे थे, तब पर्वत पर से देवदत्त ने भारी शिला उनके ऊगर ढकेंक दी। देवयोग से शिला तो उन पर नहीं गिरी लेकिन, उसकी चीप उड़कर बुद्ध देव के पैर में छग गई। बुद्ध ने देवदत्त को देखा। उन्हें उसपर दया आ गई। वे बोले: "अरे मूर्ख, खून करने के इरादे से जो तूने यह दुष्ट कृत्य किया, उससे तू कितने पाप का भागी बना, इसका तुझे भान नहीं है।"

२०. पैर की चोट से वहुत समय तक चलना-फिरना अशक्य हो गया। भिन्नओं को भय हुआ कि फिर से देवदत्त नुद्ध को मारने का उपाय करंगा। इससे वे रातिदन उनके आसपास पहरा देने लगे। बुद्ध को जब इस बात की खबर लगी, तब उन्होंने कहा: "भिजुओ, मेरे शरीर के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य डरकर मेरे शरीर की रच्चा करें। इसलिए पहरा न देकर सब अपने-अपने काम में लगें।"

### २१. हाथीपर विजयः

कुछ दिनों के बाद बुद्ध अच्छे हो गए। लेकिन देवदत्त ने पुनः एक हाथी के नीचे द्वाने का विचार किया। बुद्ध एक गछी में भिक्षा लेने को निकले कि सामने से देवदत्त ने राजा का एक मत्त हाथी उन पर छोड़ दिया। छोग इधर-उधर भागने छगे। जिसे जो जगह दीखी वह वहीं चढ़ गया। बुद्ध को भी ऊपर चढ़ जाने के छिए कुछ भिक्षुओं ने आवाज दीं। लेकिन बुद्ध तो दृढ़ता से जैसे चछते थे वैसे ही चछते रहे। अपनी संपूणे प्रेमवृत्तिका एकीकरण कर उन्होंने सारी करणा अपनी आँखों मे से हाथी पर वरसाई। हाथी अपनी स्पूँड़ नीचे कर एक पाछत् कुत्ते की तरह बुद्ध के आगे खड़ा रह गया। बुद्ध ने उसपर हाथ फेरकर प्यार जतछाया। हाथी गरीब वन वापस गजशाछा में अपने स्थानपर जाकर खड़ा हो गया।

दृण्डेनेके द्मयन्ति अंकुसेहि कसाहि च। अद्ण्डेन असरथेन नागो दनो महेसिना॥

—पशुओं को कोई दण्ड से, अंकुश अथवा लगाम से वश में रखते हैं, लेकिन महर्पि ने बिना दण्ड और शस्त्र ही हाथी को रोक दिया।

# २२. देवदत्त की विमुखताः

वाद में देवदत्त ने बुद्ध के कुछ शिष्यों को फोड़कर जुदा पंथ निकाळा। पर उन्हें वह रख नहीं सका और सारे शिष्य वापस बुद्ध की शरण में आ गए। कुछ समय बाद देवदत्त बीमार हो गया। उसे अपने कर्मों के छिए पश्चात्ताप होने छगा। पर उन्हें बुद्ध के समक्ष प्रकट करने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई।

२३. अजातरात्रु ने भी अपने कर्मों के छिए पश्चात्ताप किया। उसने फिर से बुद्ध की शरण छी और सन्मार्ग पर चळने छगा।

### २४. परिनिर्वाणः

अस्सी साल की उम्र होनेतक वुद्ध ने धर्मोपदेश किया। संपूर्ण मगध में उनके इतने विहार फैल गए कि मगध का नाम 'विहार' पड़ गया। हजारो लोग बुद्ध के उपदेश से अपना जीवन सुधारकर सन्मार्ग पर लगे। एक बार भिन्ना में कुछ अयोग्य अम्र मिलने से बुद्ध को अतिसार का रोग हो गया। उस बीमारी से बुद्ध उठे ही नहीं। गोरखपुर जिले में कसया नामक एक प्राम है। वहाँ से एक मील अन्तर पर माथाकुं वर का कोट नामक स्थान है, उसके आगे उस काल में कुसिनारा नामक प्राम था। वहाँ बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ।

# २५, उत्तर कियाः

उनकी मृत्यु से उनके शिष्यों में बहुत शोक छा गया। ज्ञानी शिष्यों ने सारे संस्कार अनित्य हैं, किसी के साथ सदा का समागम नहीं रह सकता, इस विवेक से गुरु का वियोग सहन किया। युद्ध के फूको पर कहाँ समाधि बाँघी जावे इस विपय पर उनके शिष्यों में धहुत कछह मच गई। आखिर उन फूकों के आठ विभाग किए गए। धन्हें सिन्न सिन्न स्थानों पर गाड़कर उनपर स्तूप बांधे गए। ये फूछ जिस घड़े में रखे गए थे उस घड़े पर और उनकी चिता के कीयलों पर भी दो स्तूप बांधे गए।

#### २६. बौद्ध तीर्थ :

फूळ पर बांधे हुए आठ स्तूप इन श्रामों में हैं: राजगृह (पटना के पास), वैशालो, किपलवस्तु, अहळकप्प, रत्नश्राम, वेट्टहीप पाचा और कुसिनारा। बुद्ध का जन्मस्थान लुंबिनोवन (नेपाल की तराई में), ज्ञानशित का स्थान बुद्धगया, प्रथमोपदेश का स्थान सारनाथ (काशी के पास) और परिनिर्वाण का स्थान कुसिनारा गीद्ध धर्म के तीर्थ के रूप में लंबे समय तक पुजते रहे।

#### १७. उपसंहार :

ऐसी पूजा विधि से बुद्ध के अनुयायियों ने बुद्ध के प्रति अपना आदर प्रकट किया। लेकिन उनके खुद के अंतिम उपदेश में इस प्रकार कहा हुआ है: "मेरे परिनिर्वाण के बाद मेरे देह की पूजा करने के बखेड़े में न पड़ना। मैंने जो सन्मार्ग बताया है उस पर बजने का प्रयत्न करना। सावधान, उद्योगी और शांत रहना। मेरे अभाव में मेरा धर्म और विनय को ही अपना गुरु मानना। जिस-की उत्पत्ति हुई है, उसका नाश है यह विचार कर सावधानी पूर्वक अर्ताव करना।"

#### २८. सच्ची और झूठी पूजा :

बुद्धदेव के तीर्थस्थानों की यात्रा कर हम उनकी पूजा नहीं कर सकते। सत्य की शोध और आवरण के लिए उसका आग्रह, उसके लिए भारी से भारी पुरुपार्थ और उनकी अहिंसा वृत्ति, मैत्री, कारण्य आदि सद्भावनाओं को सबको अपने हृदय में विकसित करना चाहिए। यही उनके प्रति हमारा सच्चा आदर हो सकता है भीर उनके बोध-वचनों का मनन ही उनकी पूजा और यात्रा कही जा सकती है।

# टिप्पणियाँ

## १. सिद्धार्थकी विवेक-बुद्धिः

जो मनुष्य हमेशा आगे बढ़ने की वृत्तिवाछा होता है वह एक ही स्थित में कभी पड़ा नहीं रहता। वह प्रत्येक बस्तु में से सार-असार शोधकर, सार को जान लेने योग्य प्रवृत्ति कर असार का त्याग करता है। ऐसी सारासार की चलनी का नाम ही विवेक है। विवेक और विचार उन्नत्ति के द्वार की चावियाँ हैं।

कई छोग अत्यंत पुरुपार्थी होते हैं। वे भिखारी की स्थितिमें से श्रीमान् बनते हैं। समाज के एकदम निचले स्तर में से पराक्रम और बुद्धि के द्वारा ठेठ ऊपरी स्तर पर पहुँच जाते हैं, और अपार जन-प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। मट्ठर समझे जानेवाले विद्यार्थी केवल छगन और उद्योग से समर्थ पंडित हो जाते हैं। यह सब पुरुपार्थ की महिमा है। पुरुवार्थ के विना कोई भी स्थिति या यश प्राप्त नहीं होता।

लेकिन पुरुपार्थ के साथ यदि विवेक न हो तो विकास नहीं होता। विकास की इच्छावाला मनुष्य जिस वस्तु के लिए पुरुपार्थ कर रहा हो, उस वस्तु को खपना अतिम ध्येय कदापि नहीं मानता; लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है उसे ( दृश) प्राप्त करना ही उसका ध्येय होता है। धन को तथा प्रसिद्धि को वह जीवन का सर्वस्व नहीं मानता, लेकिन धन और प्रसिद्धि प्राप्त करना भाता है, वह इस प्रकार प्राप्त की जाती है, और उसे इस प्रकार प्राप्त की जाती है, और उसे इस प्रकार प्राप्त करना चाहिए, इसी में छगे रहने पर उसके पास धन का हतना ढेर और इतनी छोक-प्रसिद्धि आती है जिसे देख, अनुभव कर वह उसका मोह त्याग देता है; और इसके आगे जो कुछ है, उसकी शोध में अपनी शिक्त छगाता है।

इससे उल्टे, दूसरे छोग एक ही स्थित में जीवन पर्यत पड़े रहते हैं। धन को अथवा छांक-प्रसिद्ध को या उससे मिछनेवाले सुखों को ही सर्वस्व मानते से दांनों भार रूप हो जाते हैं और उन्हें सम्हाछने में ही आयु पूरी हो जाती है। इतना ढेर जमा करने पर भी उसमें से वह नहीं ही निकछते। धन से और वड़प्पन के आधार पर में हूँ और सुखी हूँ, ऐसा मानकर वह भून करता है। लेकिन ऐसा विचार नहीं करता कि मेरे द्वारा, मेरी शक्ति के द्वारा धन और वड़प्पन आया है, मैं मुख्य हूँ और ये गौण हैं।

}}

į

किसी भी कार्यनेत्र में रहकर अपनी शक्ति का अत्यत निस्सीम विकास करना इष्ट है। अल्प-संतोष और अल्प-यश से दृष्ति उचित नहीं, लेकिन कार्यनेत्र प्रधान वस्तु नहीं है। कार्यद्वारा जीवन का अभ्युदय प्रधान है, इसे नहीं भूछना चाहिए।

जो यह नहीं भूळते उन्हें किसी भी न्थित में व्यतीत हुए जीवन के हिस्से के लिए शोक करने की जरूरत नहीं होती। उनका संपूर्ण जीवन उन्हें ऊँचा उठाकर ले जानेवाले राखे-जैसा लगता है।

कार्यक्षेत्र प्रधान नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रशृत्तियाँ बारबार बदछनी चाहिए। लेकिन प्रवृत्ति में से अपनी प्रत्येक शक्ति और भावना के विकास पर दृष्टि रखना आवश्यक है। धन प्राप्त करना आता है तो दान करना भी आना चाहिए; दान से प्रसिद्धि मिछी हो तो गुष्त दान में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। धन पर प्रेम है, तो मनुष्य पर भी प्रेम करना आना चाहिए। इस तरह इत्तरोत्तर आगे बढ़ा जा सकता है।

## २. सिद्धार्थ की भिक्पा-वृत्ति :

स्नान आदि शौचिविधि, पिवत्रतासे किया हुआ सात्विक भोजन, व्यायाम इन सब का फळ चित्त की प्रसन्नता, जागृति और शुद्धि है। स्नान से प्रसन्नता होती है, नीद उड़ जाती है, स्थिरता आती है और कुछ समय तो मानो त्यौहार के दिन जेंसी पिवत्रता मालूम होती है। ऐसा सबका अनुभव होगा हो। ऐसा ही पिरणाम शुद्ध अन्न आर्द के नियमों के महत्त्व से आता है। आसपास का वातावरण अपने शरीर अर मनपर नुरा असर न हाल सके, इस्र हिए इन सब नियमों का पालन किया जाता है।

लंकिन जब ये वार्ने भुजा दी जाती हैं तब इन नियमों का पाछन ही जीवन का सर्वन्य बन बैठता है; साधन ही साध्य हो जाता है और जब ऐसा होता है तब उन्नति की आर ले जानेवाली जीवन-नौका पर यह नियम जमीन तक पहुँचे हुए लगर की तरह

हो रहते हैं। बाद में ऐसा भी होता है कि उनसे छूटने की इच्छा रखनेवाळा उन्हें एकदम तोड़ डाळता है।

फिर यह नियम छुसंस्कार, अप्रसन्नता अजागृति आदि के सामने किले के समान हैं। जिस समय किले से वाहर निकल्कर छड़ने की योग्यता आती है। उसमें पड़े रहना भार रूप मालूम होता है और उसी तरह जब मैत्री, करुणा, समता, आदि उदाच भावनाओं से चित्त भर जाता है तब उन नियमों का पालन प्रसन्नता छादि के बदले उद्देग ही पैदा करता है। वह मनुष्य उस किले में फैसे रह सकता है ?

चित्त की प्रसन्नता का अर्थ विषयों का आनंद नहीं है। भोग-विछास से कह्यों का चित्त प्रसन्न रहता है। चाय, बीड़ी, शराब आदि से बहुतों का चित्त प्रसन्न होता है और बुद्धि जागृत होती है। कई मिष्टान्न से प्रसन्न होते हैं। लेकिन यह प्रसन्नता यथार्थ नहीं है, यह विकारों का चिणक आनंद है। जिस समय मन पर किसी तरह का वोज न हो, उस समय काम से मुक्त होकर घड़ीभर आराम लेने में जैसा जिस्हित्म, स्वामाविक, आनद होता है, वही सहज प्रसन्नता है।

#### ३. समाधि :

इस शब्द से सामान्य रूप में छोग ऐसा समझते हैं कि प्राण को रोक अधिक समय तक शव के समान पड़े रहना समाधि १ है। अमुक एक वस्तु या विचार की भावना करते-करते ऐसी स्थिति हो जाय कि जिससे देह का भान न रहे, श्वासोच्छ्वास धीमा अथवा बंद हो जाय और मात्र उस वस्तु अथवा विचार का ही दर्शन हो, इसे समाधि शब्द से पहचाना जाता है।

उपर कही हुई स्थिति को प्राप्त करने के मार्ग की हठयोग कहते हैं। सिद्धार्थ ने कालाम और उद्रक द्वारा इस हठयोग की समाधि प्राप्त की थी, ऐसा माल्स होता है। इस प्रकार की समाधि से ससाधि-काल में सुख और शांति होती है। समाधि पूरी होने पर वह सामान्य लोगों की तरह ही हो जाता है।

लेकिन समाधि शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। और सिद्धार्थ ने अपने ही समाधि-योग से अपने शिव्यों की शिका दी है। वह हठयोग की समिध नहीं है। जिस वस्तु अयवा भावना के साथ चित्त ऐसा तद्रूप हो गया हो कि उसके सिवा दूसरा कुछ देखकर भी उसका कोई असर नहीं हो सकता अथवा सर्वज्ञ उसीका दर्शन होता है, उस विषय में चित्त की समाधि दशा कहाती है। मनुष्य की जो स्थिर भावना हो, जिस भावना से वह कभी नीचे नहीं उतरता हो उस भावना में उसकी समाधि है, ऐसा समझना चाहिए। समाधि शब्द का धात्वर्थ भी यही है। उदाहरण से यह विशेष स्पष्ट होगा।

होभी मनुष्य जिस जिस वस्तु को देखता है उसमें घन को ही दूं दता रहता है। उसर जमीन हो या उपजाऊ, झोटा फूड हो का सुवर्णसुद्रा, वह यही ताकता है कि इसमें से कितना घन मिलेगा। V

जिस दिशा की ओर वह नजर फेंकता है, उसमें से वह धन प्राप्ति की संभावना को ढूँढ़ता है। उसे सारा जगत धनरूप ही भासित होता है। इंड्ते पिचयों के पंक्षों, जाति-जाति की तितिष्ठियों और खुळी टेकड़ियों, नहरें निकाळने जैसी निदयों, तेळ निकाळने जैसे कुंओ, जहाँ वहुत छोग आते हैं ऐसे तीर्थस्थानों आदि सबको वह धन-प्राप्ति के साधन के रूप में उत्पन्न हुआ मानता है। चित्त की ऐसी दशा को छोग समाधि कह सकते हैं।

कोई रसायन-शास्त्री जगत में जहाँ-तहाँ रासायनिक क्रियाओं के ही परिणाम रूप सबको देखता है। वह शरीर में, वृत्त में, पत्थर में, आकाश में, सब जगह रसायन का ही चमत्कार देखता है। ऐसा कह सकते हैं कि उसकी रसायन में समाधि छग गई है।

कोई खादमी हिंसा से ही जगत के व्यवहार को देखता है। वड़ा जीव छोटे को मारकर ही जीता है, ऐसा वह सब जगह निहारता है। "वछवान को ही जीने का अधिकार है" ऐसा नियम वह दुनिया में देखता है। उसकी हिंसा-भावना में ही समाधि छग गई समझना चाहिए।

फिर कोई आदमी सारे जगत को प्रेम के नियम पर ही रचा हुआ देखता है। होष को वह अपवाद रूप में अथवा विकृत रूप में देखता है। संसार का शाश्वत नियम—संसार को स्थिर, रखनेका नियम—परस्पर प्रेमवृत्ति है, ऐसा ही उसे दीखता है। उसके विच की प्रेम-समाधि है।

कोई भक्त अगने इष्ट-देव की मूर्ति को हो अणु-अणु में प्रत्यस्वत् देखता है, उसकी मूर्ति-समाधि समिक्षए।

इस प्रकार जिस भावना में चित्त की स्थिरता हुई हो उस भावना को उसको समाधि कहना चाहिए।

प्रत्येक मनुष्य को इस तरह कोई-न-कोई समाधि है। लेकिन की भावनाएँ मनुष्य की उन्नति करनेवाछी हैं, उसका चित्त शुद्ध हरनेवाछी है, उन भावनाओं की समाधि अभ्यास करने योग्य कही जोती है। ऐसी सारिवक समाधियाँ ज्ञान-शक्ति, उत्साह, आरोग्य, **भादि** सब को बढ़ानेवाळी हैं। वे दूसरों को भी आशीर्वाद रूप होती हैं। उनमें स्थिरता होने पर फिर चंवलता नहीं आती; इसके षाद नीचे की हलको भावना में प्रवेश नहीं होता। ऐसी भावनाएँ मैत्री, करुणा, प्रमोद, उपेचा आदि वृत्तियों की हैं। एक बार स्थिरता से प्राणिमात्र के प्रति मैत्री-भावना होने पर उससे उतरकर हिंसा षा होप नहीं ही होता। ऐसी भावनाओं और शीछों के अभ्यास से अनुष्य शांति और सत्य के द्वार तक पहुँचता है। मानवों के इस प्रकार के उत्कर्प विना हठयोग की समाधि विशेष फल प्रदान नहीं हरती। इस प्रकार समाधि-लाभ के बारे में बौद्ध-प्रयों में बहुत धुन्दर सूचनाएँ हैं।

## ₽. समाज-स्थिति इ.

सच देखा जाय तो प्रत्येक काल में तीन प्रकार के लीग हीते हैं: एक प्रत्यच नारावंत जगत को भोगने की चुल्णावाले; दूसरे मरने के वाद ऐसे ही काल्पनिक होने से विशेष रम्य छगनेवाले जगत को भोगने की तृष्णावाले (ऐसे छोग इन काल्पनिक भोगो के छिए काल्पनिक देवों की अथवा भूतकाल में हुए पुरुषों को कल्पना से अपने से विजातीय स्वरूप दे उनकी उपासना करते हैं।); तीसरे मोच की वासनावालं अर्थात् प्रत्यच्च सुख, दुख, हर्ष, शोक से सुक्ति की इच्छावाले नहीं, किंतु जन्म और मरण के चक्कर से निवृत्त होने की इच्छावाले।

हससे चौथे, संत पुरुष, प्रत्यच्च जगत में से भोग-भावना का नाश कर, मृत्यु के बाद भोग भोगने की इच्छा का भी नाश करते हैं तथा जन्म-मरण की परंपरा के भय से उत्पन्न हुई मोच वासना को भी छोड़ जिस स्थित में, जिस समय वे हो उसी स्थिति को शांतिपूर्वक धारण करनेवाले होते हैं। वे भी प्रत्यच् को ही पूजनेवाले हैं, किन्तु इनमें उनकी भोगगृत्ति नही है; केवछ मैत्री, कारुष्य या प्रमोद की गृत्ति से ये प्रत्यच्च गुरु और भूत प्राणी को पूजते हैं।

इस प्रत्येक उपासना से मनुष्य को पार होना पड़ता है। कितने समय तक वह एक ही भूमिका पर टिका रहेगा, यह उसकी विवेक दशा पर अवलिवत रहता है।

#### ५, शरणत्रयः

भिन्न-भिन्न नाम से इस शरण-त्रय की प्रत्येक सम्प्रदाय है धिहमा स्वीकार की है। इनका शरण यह है कि ये शरण-त्रय स्वासा- विक ही हैं। गुरु में निष्ठा, साधन में निष्ठा और गुरुभाइयों में प्रीति अथवा संत-समागम। इस त्रिपुटों के बिना किसी पुरुष की उन्नति नहीं होती। बौद्ध शरण-त्रथ के पीछे यही माचना रही है। स्वामी-नारायण सम्प्रदाय में इन तीन माचनाओं को निश्चय (सहजानंद स्वामी में निष्ठा), नियम (सम्प्रदाय के नियमों का पाळन) और पच्च (सत्संगियों के प्रति बंधु-भाव) इन नामों से संवोधित किया है।

बुद्धं शरणं गच्छामि—इस शरण की यथार्थता तो वास्तिवक कर में तब ही थी जब बुद्ध प्रत्यक्त थे। अपने गुक्की पूर्णता के विषय में दढ़ श्रद्धा न हो तो शिष्य ऊँ वा उठ नहीं सकता। जब तक ब्रह्मिष्ठ गुरु की प्राप्ति न हो तब तक ही सुमुक्षु को किसी देवादिक के प्रति या भूतकाळीन अवतारों की भिक्त में रस आता है। गुरु-प्राप्ति के बाद गुरु ही परम दैवत् परमेश्वर बनते हैं। वेद धर्मों में अर्थात् अनुभव अथवा ज्ञान के आधार पर रचे हुए समस्त धर्मों में गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ दैवत् माना है।

लेकिन जब-जब कोई गुरु सम्प्रदाय स्थापित कर जाते हैं तब प्रत्यच्च गुरु की उपासना में से परोच्च अवतार या देव की उपासना में से परोच्च अवतार या देव की उपासना में वे सम्प्रदाय उतर पड़ते हैं। समय बीतने पर आद्यस्थापक परमेश्वर का स्थान प्राप्त करता है और वह अपना तारक है इस श्रद्धा की नींव पर सम्प्रदाय की रचना होती है। उसके बाद इस प्रथम शरण की भावना भिन्न ही स्वरूप धारण करती है।

ये तीन शरण आध्यात्मक मार्ग मे ही उपकारी हैं यह नहीं मानना चाहिए। कोई भी संस्था या प्रवृत्ति नेता या आचार्य के प्रति श्रद्धा, उनके नियमों का पाळन और उनसे सम्बद्ध दूसरों के प्रति वन्धुभाव विना यशस्वी नहीं हो सकती। "अपनी सस्था का अभिमान" इन शब्दों में ही ये तीन भावनाएँ पिरोई हुई हैं, और इसी से ऊपर कहा है कि यह शरणत्रय श्वाभाविक है।

वर्तमान काल मे गुरु-मिक्त के प्रति उपेक्षा या अनादर की चिन्त कई स्थानो पर देखने में आती है। उन्नित की इच्छा रखनेवाले को यह चृत्ति स्वीकार करने के ठाळच में नहीं पड़ना चाहिए। आर्यवृत्ति के धर्म धानुभव के मार्ग हैं। अनुभव कभी भी वाणी से बताये नहीं जा सकते। पुस्तकों इससे भी कम बताती हैं। पुस्तकों से सारा ज्ञान प्राप्त होता हो तो विद्यार्थियों के मूठाक्तर, बारहखड़ी और सी या हजार तक अंक सीखने पर शाळाण जंद की जा सकती हैं; लेकिन पुस्तक कभी भी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती, वैसे ही शास्त्र भी अनुभवी संतो की समानना नहीं कर सकते।

फिर भक्ति, पूज्यभाव, आदर—यह मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। थोड़े-बहुत अंशों में सब में वह रहनी है। जैसे-जैसे वह परोच्न अथवा कल्पनाओं में से निकल प्रत्यच्च में उतरती है, वैसे-वैसे वह पूर्णता के अधिक समीप पहुँचती है। ऐसी प्रत्यच्च भक्ति की भूख पूरी-पूरी प्रकृट होने और उसकी तृष्ति होने पर ही निरालव शांति की दशा पर पहुँच जाता है। गुरुभिक्त के सिवा इस भूख की पूरी-पूरी तृष्ति नहीं हो सकती। मातापिता प्रत्यच्च रूप से पृज्य हैं लेकिन उनके प्रति अपूर्णता का भान होने से उनकी अच्छी तरह भिक्त करने पर भी भक्ति की भूख रह जाती है। और उसे पूरी करने के छिए जब तक सद्गुरु की प्राप्तःन हो तब तक मनुष्य को परोक्य देवादि की साधना का आश्रय लेना पड़ता है। इस तरह गुरु ज्ञान

प्राप्ति के लिए आवश्यक है या नहीं इस विचार को एक तरफ रखे तो भी यह कहा जा सकता है कि उसके विना मनुष्य की भक्ति की भावना का पूर्ण विकास हो कर उसके बाद की भावना में प्रवंश नहीं हो सकता।

## ६. वर्ण की समानता :

सनात में वर्ग - ज्यवस्था होना एक बात है और वर्ण में ऊँच-नीचपन का अभिमान होना दूसरी बात है। वण-व्यवस्था के विरुद्ध किसी संत ने आपत्ति नहीं की। विद्या की, शस्त्र की, अर्थे की या फला की उपासना करनेवाले मनुष्यों के समाज में भिन्न-भिन्न कर्म हों इसमें किसी को आपित करना भी नही है। लेकिन उन कर्मों को लेकर जब ऊँच-नीच के भेद डाळ वर्णका अभिमान किया जाता है तव उन के विरुद्ध संत कटाच करते ही हैं। उस अभिमान के विरुद्ध पुकार करनेवाले केवल बुद्ध ही नहीं हैं। शंकरावार्य, रामा-नुजाचार्य, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, वल्नभाचार्य, चैतन्यदेव, नानक, कवोर, नरसीह मेहता, सह जानंद स्वामी आदि कोई भी संत वर्ण के अभिमान पर प्रहार किए विना नहीं रहे। इनमें से बहुतों ने अपने छिए तो चाल् रुढ़ियों के बन्बन को भी काट डाला है। सब ने इन रुद्यों को तोड़ने का आग्रह नहीं किया है। इसके दो कारण हो सकते हैं: एक इस प्रेम-भावना के वल से स्वयम् को इन नियमों में रहना अशक्य छगा। इस भावना के विकास के विना उन रिवाजों का भंगं जरा भी छाभदायक नहीं, तथा दूसरे, ऋद़ियों के संस्कार इतने बछवान होते हैं कि वे सहज ही जीते नहीं जा सकते।

# म हा वी र

# 'महावीर' सम्बन्धी स्पष्टीकरण

'महाबोर' का चरित्र चाहिए उतना विस्तार पूर्वक नेहीं लिखा जा सका, इसका खेद है। त्रिषष्टिशलाका पुरुप' में इनका जीवन विस्तार पूर्वक है किन्तु इसमें दिए गए बृत्तान्तों में कितने सच्चे हैं, यह शंकास्पद है। 'आजीवक' इत्यादिकी वार्ते इकतफा और साम्प्रदायिक झाड़ों से रंगी हुई लगती हैं। जैनधर्मका हिन्दुस्तान में जो महत्व है, उसे देखते हुए महावार विषयक विश्वसनीय सामग्री थोड़ी ही मिल सकती है, यह शोचनीय वात

जैनधर्म के तत्वशान को समझाना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, हसीलिए इस चर्चा में मैं उतरा नहीं हूं।

इस कारण 'सहावीर' का भाग वहुत छोटा लगता है, फिर भी जितना है वही इस महापुरुष को सन्च रूपमें दशाता है, ऐसा मैं मानता हूँ।

इस भागा.में प॰ सुखलालजी तथा औ॰ रमणीकलाल मगनलाल मोदी.की मुझे:जो सद्दायता:मिळी है, उसके लिए उनका आभारी हूं।

—कि० घ० म०

## गृह स्था श्रम

#### १. जन्म :

वुद्धदेव के जनम के कुछ वर्षों पहिले मगध देश में इकवाकु कुछ की एक शाखा में जैनों के अतिम तीर्थंकर श्री महावीर का जनम ' हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ चित्रायकुण्ड नामक गांव के राजा थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था। वे तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित जैनधर्म के अनुयायी थे\*। महावीर का जनम चैत सुदी १३ को हुआ था। उनके निर्वाण-काळ से जैन छोगों में वीर सम्बत् की

<sup>\*</sup>जैन धर्म महावीर से पहले का है। कितना पहले, यह कहना तो कठिन है, परन्तु महावीर के पहले पारवंनाथ तीर्थंकर माने जाते थे और उनका सम्प्रदाय चळना था। चौबीस बुद्ध, चौबीस तीर्थंकर और चौबीस अवतारों की गणना बौद्ध, जैन और बाह्यण इन तीनों धर्मों में है। इसमें चौबीस बुद्धों की वातें काल्पनिक हा माल्म होती हैं। गौतम बुद्ध के पहले बौद्ध धर्म रहा हां, यह माना नहीं जा सकता। तीर्थंकरों और अवतारों में ऋपभवदेव जैसे कितने नाम दोनां धर्मों में सामान्य मिळते हैं। तीर्थंकर नेमिनाथ श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे, ऐसी जैन मान्यता है। इन सभी वातों में ऐनिहासिक प्रमाण कितना और पीछे से मिळाई हुई बाते कितनी, यह निश्चन करना कठिन है। किसी एक धर्म ने चौबोस संख्या की कल्पना प्रारम्भ की और दूसरों ने उसकी देखादेखी की, ऐसा प्रतित

गणना होती है। वीर सम्वत् विक्रम सम्वत् से ४७० वर्ष पुराना है। ऐसा मानते हैं कि निर्वाण के समय महावीर की उम्रः ७२ वर्ष की थी। अतः उनका जन्म विक्रम सम्वत् से ५४२ वर्ष पहिले। माना जा सकता है।

#### २. वाल-स्वभाव एवं मातृ-भक्तिः

महावीर का जन्म-नाम वर्धमान था। वे वचपन से ही अत्यन्त मातृभक्त और द्यालु स्वभाव के थे तथा वैराग्य और तप की ओर उनकी रुचि थी।

## ३. पराऋम-प्रियताः

वर्धमान की बाल्यावस्था में जात्रोचित खेलो में वहुत किंच थी। उनका शरीर ऊँचा, बिल्छ और स्वभाव पराक्रम-त्रिय था। उन्होंने बचपन से ही भय को हृदय में कभी स्थान नहीं दिया। एक बार आठ वर्ष की उम्र में कुछ छड़कों के साथ खेलते-खेलते वे जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक भयंकर सर्प को पड़ा हुआ देखा। दूसरे छड़के उसे देखकर भागने लगे। लेकिन आठ वर्ष के वर्धमान ने उसे एक माला की तरह उठाकर फेंक दिया।

#### ध. बुद्धिम<del>रा।</del> ः

वे जैसे पराक्रम में अत्रणी थे, वैसे ही पढ़ने में भी। कहा जाता है कि ६ वर्ष की उम्र में उन्होंने स्यावरण सीख दिया था।

#### ५. त्रिवाहः

सात हाथ उँची कायावाले वर्धमान वथाकाल तरण हुए। वालपन से ही उनकी वृत्ति वैराग्य-प्रिय होने से संन्यास ही उनके जीवन का लक्ष्य था। उनके माता-पिता विवाह करने के लिए आप्रह करते, लेकिन वे नहीं करना चाहने थे। आखिर उनकी माता अत्यंत आग्रह करने लगीं और उनके सन्तोप के लिए विवाह करने के लिए उन्हें समझाने लगी। उनके अविवाहित रहने के आग्रह से माता के दिल में बहुत दुख होता था और वर्धमान का कोमल न्यभाव वह दुख नहीं देख सकता था। इसलिए अन्त में उन्होंने माता के संतोप के लिए वशोदा नाम की एक राजपुत्री के साथ विवाह किया। जिससे प्रियदर्शना नामक एक कन्या हुई। आगे जाकर इस कन्या का विवाह जमाली नामक एक राजपुत्र के साथ हुआ।

#### ६. माता-पिता का अवसानः

वर्धमान जब दृश्य वर्ष की उस्र के हुए तब उनके माठा-पिता ने जैन भावनातुसार अनशन व्रत करके देह-त्याग किया। वर्धमान के बढ़े भाई निन्दबर्धन राज्यासद हुए।

#### ५, गृह-त्यागः

दो वर्ष के ही वाद ससार में रहने का कोई अयोजन नहीं हे, ऐसा सोचकर जिस सन्यासी जीवन के छिए उनका चित्त व्याबुट हो रहा था उसे स्वीवार वरने का उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने अपनी सर्वे सम्पत्ति का दान कर दिया। केशछोचन करके राज्य छोड़कर-केवल एक वस्त्र।से वे तप करने के छिए निकल पड़े।

#### ८. वस्त्रार्ध दानः

दीचा के बाद जब वे चले जा रहे थे, तव एक-वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आकर भिचा मांगने छगा। वर्धमान के पास पहने हुए वस्त्र के अतिरिक्त और कुछ न था, अतः उसका भी आधा भाग उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मणने अपने गाँव जाकर उसके फटे भाग का पल्छा बनवाने के िए वह वस्त्र एक तुननेवाल को दे दिया। तुननेवाल ने वस्त्र का मूल्यवान देखकर ब्राह्मण से कहा—"यदि इसका दूसरा भाग मिले तो उसके साथ इसे इस तरह जोड़ दूँ कि कोई जान न सके। फिर उसे वेचने से भारी मूल्य मिलेगा और हम दोनों उसे बाँट लेंगे।" उससे लखवाकर ब्राह्मण फिर वर्धमान की खोज में निकल पड़ा।

## साधना

#### . महाबीर पद् :

घर से निकलने के साथ ही वर्धमान ने कभी भी किसी, पर होध न करने और समा को अपने जीवन का व्रत [मानने का नश्चय : किया था। साधारण : वीर बड़े पराक्रम कर सकते हैं, तक्ष्ये स्त्रिय विजय मिल जाने पर शत्रु को 'समा कर सकते हैं, लेकिन वीर भी कोध पर विजय नहीं [पा सकते और जब ुत्क गराक्रम करने की शक्ति रहती है तब तक समा नहीं कर सकते। वर्धमान पराक्रमी तो थे ही, लेकिन साथ ही उन्होंने कोध को भी कायू में किया और शक्ति के रहते हुए समा-शील होने की सिद्धि प्राप्त कर ला। इसीलिए वे महावीर कहलाए।

#### २. साधना का बोध:

धर से निकलने के बाद महावीर का १२ वर्ष का जीवन इस वात का उत्तम उदाहरण है कि तपश्चया का कितना उप-से-उप स्वरूप हे सकता है, सत्य की शांध के लिए मुमुद्ध: की ज्याकुळता कितनी तीव्र हानी चाहिये, सत्य, अहिसा, चमा, दया, ज्ञान और योग की ज्यवस्थितता, अपरियह, शांत दम इत्यादि देवी गुणों का उत्कर्ष कहाँ तक साधा जा सकता है, तथा चित्त की गुद्धि किस सरह की होनी चाहिए।

#### ३. निश्चयः

उस समय के उनके जीवन का विस्तार सहित विवरण यहाँ देना अशक्य है। उनमें से कुछ प्रसंगों का ही उल्लेख किया जा सकेगा। अपने साधना-काल में उन्होंने आचरण सम्बन्धी कुछ वार्ते तय की थी। पहछी यह कि दूसरे की मदद की अपेचा न रखना, अपने पुरुषार्थ और उत्साह से ही ज्ञान प्राप्त करके मीच पाना। उनका अभिप्राय था कि अन्य की सहायता से ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। दूसरी यह कि जो उपसर्ग<sup>9</sup> और परीपह<sup>2</sup> उपस्थित हों उनसे वचने की चेष्टा न करना। उनका ऐसा अभिप्राय था कि उपसर्ग और परीपह सहन करने से ही पापकर्म ज्ञय होते हैं और चित्त की ग्रुद्धि होती है। दुःख मात्र पाप कर्म का फल है और वह जब आ पड़े तो उसे दूर करने का प्रयत्न आज होनेवाले दुःखं को भविष्य की ओर ठेलने जैसा है। क्यों कि फल भोगे विना कभी निस्तार नहीं होता।

#### ४. उपसर्ग और परीपहः

इसिंखए बारह वर्ष उन्होंने ऐसे प्रदेशों में घूमते हुए विताये जिनमें उन्हें अधिक से अधिक कष्ट हो। जहाँ के लोग कूर, आतिथ्य भावनासे विहीन, संत-द्रोही, गरीबों को त्रास देनेवाले, निष्कारण

१ - दूसरे प्राणियों द्वारा उपस्थित विन्न एवं क्लेश ।

२—नैसर्गिक आपत्ति ।

परपीड़न में आनन्द माननेवाले होते वहाँ वे जान-यूझकर, जाते थे। ऐसे छोग उन्हें मारते, भूखा रखते, उनके पीछे क्रनो छोड़ देते, रास्ते में अनुचित मसखरी करते, उनके समज्ञ वीमत्स आचरण करते और उनकी साधना में विष्न डाछते। कितनी ही जगहो पर उन्हें ठंड, ताप, झंझा, वर्पा वगैरह नैसर्गिक कष्ट और सर्प, ब्याध वगैरह हिंस्न प्राणियों द्वारा उपस्थित सकट भोगने पड़े। अन यारह वर्षों का विवरण उपसर्ग और परीषहों के करुणाजनक वर्णनोसे भरा हुआ है। जिस धैर्य और ज्ञमावृत्ति से उन्होंने यं सब सहे, उसे समरण कर स्वाभाविक रूप से हमारा हृदय उनके प्रति आदर से खिच जाता है। उनके जीवनचरित्र से मालूम होता है कि सर्प जैसे वैर को न भूलनेवाले प्राणी भी इनकी अहिंसा के प्रभाव में आकर अपना बैर भाव छोड़ देते। लेकिन मनुष्य तो सर्प और ज्याध से भी ज्यादा परपीड़क सिद्ध होता।

५. कुछ प्रसंग :

एक बार महावीर मोराक नामक गाँव के निकट आ पहुँचे। वहाँ उनके पिता के एक मित्र कुछपित का आश्रम था। उन्होंने आश्रम मे एक कुटी बांधकर महावीर से चातुर्मास साधना करने की विनती की। कुटी घास की बनाई हुई थी। वर्षा का शारम्य अभी नहीं हुआ था। एक दिन कुछ गायें आकर इनकी तथा दूसरे तापसों की कुटियों की घास खाने छगीं। दूसरे तापसों ने तो छकड़ी से गायों को हकाछ दिया, परन्तु महावीर अपने ध्यान में ही स्थिर बैठे रहे। यह निस्प्रहता दूसरे तापस न सह सके और

उन्होंने कुळपित के पास जाकर कुटी की घास खाने देने के वारे में महावीर की शिकायत की। कुळपित ने महावीर को उनकी इस ळापरवाही के ळिए उपाळम्भ दिया। इससे महावीर को खयाळ हुआ कि उनके कारण दूसरे तापसो के मन में अप्रीति होती है, इसिल्य उनका यहाँ रहना उचित नहीं। उसी समय उन्होने नीचे ळिखे पाँच व्रत ळिए—(१) जहाँ दूसरे को अप्रीति हो वहाँ नहीं बसना। (२) जहाँ रहना वहाँ कायोरसर्ग करके ही रहना (३) सामान्यतया मौन रखना (४) हाथ में ही भोजन करना और (५) किसी गृहस्थ की विनय न करना। संन्यास प्रहण करते ही इन्हें दूसरे के मन की बात जान लेने की सिद्धि प्राप्त हुई। इस सिद्धि का उन्होंने कुछ उपयोग भी किया।

#### ६. दिगम्बर दशाः

पहले वर्ष के अंत में एक बार एक आड़ी से जाते समय उनका आधा वस्त्र काँटों में उलझ गया। छिदे हुए कपड़े को निरुप-

१—कायोत्सर्ग—काया का उत्सर्ग। शरीर की प्रकृति के भधीन करके ज्यानस्य रहना, उसके रक्षण के छिये किसी प्रकार के हित्रम उपाय जैसे झोंपड़ी बनाना, कम्बळ छोड़ना, ताप लेना नहीं करना।

र—अपनी आवश्यकता के छिये गृहस्थ के ऊपर अवछम्बित व रहना और उसकी आजिजी न करमा।

योगी समझ कर महाबीर आगे बढ़े। उपर्युक्त ब्राह्मण ने यह आधा वस्त्र उठा छिया। महाबीर इसी दिन से जीवन-भर वस्त्र-रहित' दशा में विचरण करते रहे।

#### ७. लाढ़ में विचरणः

महावीर को सबसे ज्यादा परेशानी और क्रूर व्यवहार का सामना छाढ़ र प्रदेश में करना पड़ा था। कहा जाता है कि वे वहाँ इसिछिये बहुत समय तक फिरते, रहे क्योंकि उन्होंने सुन रक्खा था कि वहाँ के लोग अत्यन्त आसरी हैं।

#### ८. तप का प्रभाव ः

महावीरका स्वभाव ही ऐसा था कि वे प्रसिद्धि से दूर ही रहना चाहते थे। किसी स्थान पर अधिक समय तक वे नहीं रहते

१—अब तक महाबीर साम्बर—वस्त्र सहित थे। अब दिगम्बर हुए इस कारण जैनों में महाबीर की उपासना के दो भेद हो गये। जो सबस्त्र महाबीर की उपासना करते हैं वे श्वेताम्बर, जो निवंस की उपासना करते हैं वे श्वेताम्बर, जो निवंस की उपासना करते हैं वे दिगम्बर कहलाते हैं। दिगम्बर जैन साधु अब बिरले ही हैं।

२—ढाढ को कितने ही छोग छाट समझते हैं छौर ऐसा मानते हैं कि वह गुजरान में है। लेकिन यह नाम की समानता से उत्पन्न हुई श्रांति है। वास्तविक रूप से अभी जो 'राड' नाम का भाग—भागीरथी के किनारे के आसपास का वह बंगाड—जहाँ मुशिदाबाद. अजीमगज हैं, वही छाद है।

थे। जहाँ मान मिछने की सम्भावना होती वहाँ से वे चछ पड़ते। जनके चित्त में अभी भी शांति न थी। फिर भी उनकी छम्बी तपश्चर्या का स्वाभाविक प्रभाव छोगों पर होने लगा और उनकी अनिच्छा होने पर भी वे धीरे-धीरे पूजनीय होते गये।

#### ९. अन्तिम उपसर्गः

**अस प्रकार बारह वर्ष व्यतीत हो गये। बारहवें वर्ष में** र्वनको सबसे कठिन उपसर्ग हुआ । एक गाँव में एक पेड़ के नीचे वे ध्यानस्थ होकर बैठे थे। उसी समय एक ग्वाळा बैठ चराते हुए वहाँ ज़ाया। किसी कार्य का स्मरण होने से बैंकों को महावीर के सुपुर कर वह गाँव में गया महावीर ध्यानस्थ थे। उन्होंने ग्वाले का कहा कुछ सुना नहीं। लेंकिन नेवाले ने उनके मौन को सम्मति मान ली वेळ, च्रते-चरतें दूर चले गये। थोड़ी देर बाद ग्वाळा आकर देखता है तो वैळ नहीं। उसने महावीर से पृद्धा 🖟 परन्तुः ध्यानस्थ होने से उन्होंने कुछ नहीं सुना=। इससे ग्वाले को महावीर पर बहुत कोध आया और उसने उनके कानों पर एक प्रकार का भयंकर आवात किया। एक वैद्य ने उनके कानों को अच्छा कियाँ, परन्तु प्रक्म इतना भयानक था कि अत्यंत धैर्यवान महावीर के मुँह से भी शुख्न-क्रिया के समय चीख निक्छ पड़ी थी।

<sup>--</sup> १ हा मूछ में ख़िख़ा है कि कानों में खूँ टिथाँ छगा दीं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि चोट सख्त की गई।

#### १०. वोध-प्राप्तिः

इस अंतिम उपसर्ग को सहने के बाद बारह वर्षों के कठोए नप के अंत में वैशाख सुदी १० के दिन जाम्मक नामक गाँव के प्रास् एक वन में महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ और उनके चित्त को शांिह मिली।

## उपेद्दश

#### १. पहलां उपदेशः

जाम्मक गाँव से ही महावीर ने अपना उपदेश प्रारम्भ किया। कर्म से ही खंधन और मोच होता है। अहिंसा, सत्य ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिश्रह—ये मोच के साधन हैं, यह उनके पहले उपदेश का सार था।

#### २. द्श सत् धर्भः

सन धर्मी का मुळ दया है, परन्तु दया के पूर्ण उत्कर्ष के िक्ये चमा, नम्रता, सरळता, पवित्रता, संयम, संतोष, सत्य, तप, त्रह्मचये खौर अपरित्रह—इन दश धर्मी का सेवन करना चाहिये।

इनके कारण, और छत्तण इस प्रकार :— (१) त्त्रमा-रहित मनुष्य दया का पाछन अच्छी तरह नहीं कर सकता; इसिछए त्त्रमा करने में तत्पर मनुष्य धर्म की जित्तम रीति से साधना कर सकता है। (२) सभी सद्गुण विनय के वश में हैं और विनय नम्रता से आती है। इसिछए जो ज्यक्ति नम्र है. वह सर्वगुण सम्पन्न हो जाता है। (३) सरछता के विना कोई ज्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। अशुद्ध जीव धर्म का पाछन नहीं कर सकता। धर्म के बिना मोत्त नहीं मिछता और मोत्त के विना सुख नहीं। (४) इसिछए सरछना के बिना पवित्रता नहीं और पवित्रता के विना मोत्त नहीं। (५–६)

विषय सुल के त्याग से जिन्होंने भय तथा राग-द्वेष का त्याग कर दिया हो, ऐसे त्यागी पुरुष निर्मंध (संयमी और संतोषी) कहळाते हैं। (७) चार प्रकारका सत्य यानी तन, भन और वचन की एकता रेलना और पूर्वापर अविरुद्ध वचन का उच्चारण करना है। (८) उपवास, जनोदर (आहार में दो-चार कौर कम लेना) आ-जीविका का नियम, रस-त्याग, शीतोष्णादि को समवृत्ति से सहना और रिथरासन रहना—ये छः बाह्य तप हैं। प्रायश्चित्त, ध्यान, सेवा, विनय, कायोत्सर्थ और स्वाध्याय—ये छः आभ्यंतर तप हैं। (६) मन, वचन, काया से सम्पूर्ण संयमपूर्वक रहना ब्रह्मचर्य है। (१०) निरुष्ट्रता ही अपरित्रह है। इन दश धर्मों के सेवन से अपने-आप भय, राग और द्वेष नष्ट होते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है।

#### ३. स्वाभाविक उन्नाते पंथ ।

शांत, दांत, व्रत, नियम में सावधान और विश्ववासंक मोज्ञार्थी मनुष्य निष्कपटता से जो-जो क्रिया करता है, उससे गुणो की वृद्धि होती है। जिस पुरुष की श्रद्धा पवित्र है, उसको ग्रुम और अग्रुभ दोनों वस्तुएँ ग्रुम विचार के कारण ग्रुम रूप ही फड़ देती हैं।

े ४. अहिंसा परमोधर्मः

हे मुनि श्जन्म और जरा के दुंख देखी। जिस प्रकार तुम्हें

१—मुनि अर्थात् विचारवान् पुरुष ।

सुख त्रिय है वैसे ही सभी प्राणियों को सुख त्रिय है— ऐसा सोच-कर किसी भी प्राणी को नःमारना, और न दूसरों से ही मरवाना। न छोगों के दुःख को समझनेवाले सभी ज्ञानी पुरुषों ने मुनियों, गृहस्थों, रागियो, त्यागियों, मोगियों और योगियों को ऐसा पवित्र और शाश्वत धर्म बताया है कि किसी भी जीव की न हिंसा करना, न उसपर हुकूमत चळाना, न उसको अपने अधीन करना, और नः परेशान करना चाहिए। पराक्रमी पुरुष संकट आने पर भी द्या नहीं छोड़ते।

#### ५. दारुंगतम युद्धः

हे मुनि ! अंतर में ही युद्ध कर । दूसरे वाह्य-धुद्ध की क्या जरूरत है १ युद्ध की इतनी सामग्री मिछना बड़ा कठिन है ।

#### ६. विवेक ही सच्चा साथी :

यदि विवेक हो तो गाँव में रहने में भी धर्म रहता है और वन में रहने में भी। यदि विवेक न हो तो दोनो निवास अधर्म रूप हैं।

#### ७. स्याद्वादः

महावीर का स्याद्वाद तत्व-चितन में बहुत वड़ा अवदान माना जाता है। विचार में संतुत्तन रखना वड़ा कठिन है। बड़े-बड़े विचारक भी जब विचार करने वैठते हैं तब अपने पहले से बंने हुए खयाओं के आधार पर चळते हैं। वस्तुतः संसार के सभी व्यवहाय सिद्धान्त, मर्यादा या क्षर्थ में ही सच्चे होते हैं। भिन्न मर्यादा या अर्थ में उनसे विपरीत सिद्धान्त सच्चे हों, यह भी हो सकता है। उदाहरणस्वरूप "समी जीव समान हैं" एक बड़ा व्यवहार्य सिद्धान्त है लेकिन उसपर अमळ करने की कोशिश करते ही यह सिद्धान्त मर्यादित हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब ऐसी श्थित आ जाय कि गर्भ और माता में से कोई भी एक बचाया जा सकता हो, समुद्री तूफान में यदि जहाज दूट जाय और आपद्काळीन नौकाएँ काफी न हों, तब यह प्रश्न उठे कि जितनी हैं उनका फायदा पहले छड़को और स्त्रियों को उठाने देना या पुरुप को, भूख से मरता हुआ वाघ गाय को पकड़ने की तैयारी मे हो, उस वक्त यह दुविधा पैदा हो कि गाय को छुड़ाना या नही— ऐसे सव प्रसङ्गों में सब जीव समान हैं—के सिद्धान्त का हम पाछन नहीं कर सकते। बल्कि हमें इस तरह बरतना पड़ता है मानो सब जीवो में तारतम्य है, यह सिद्धान्त ही सही है लेकिन इसका अर्थ यह हुआ कि 'सर्व जीव समान हैं' यह सिद्धान्त अमुक मर्यादा और अर्थ मे ही सच्चा है। यही वात अनेक सिद्धान्तों के वारे में भी कही जा सकती है।

#### ८. आचार-विचार की मर्यादाः

ŧ,

लेकिन वहुत से विचारक और आचारक इस मर्यादा का अतिरेक करते हैं या मर्यादा को नहीं मानते हैं या स्वीकार करते हुए भी भूछ जाते हैं। परिणामतः आचार और विचार में मतभेद या झगड़े होते हैं या फिर ऐसी रूढ़ियाँ स्थापित होती हैं, जिनकी तारीफ नहीं की जा राकती।

## स्याद्वाद की दृष्टियाँ :

प्रत्येक विषय पर अनेक दृष्टि से विचार किया जा सकता है। सम्भव है कि वह एक दृष्टि से एक तरह का दिखाई दं और दूसरी दृष्टि से दूसरी तरह का और अिस्टिए प्रत्येक सुज मनुष्य का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक विषय की पूर्णक्षेण परीक्षा करे और प्रत्येक दिशा से उसकी मर्यादा का पता छगाए। किसी एक ही दृष्टि से खिच कर वही एक मात्र सच्ची दृष्टि है, ऐसा आग्रह रखना संतुळन- दृष्टि की अपरिपक्वता प्रकट करता है। दूसरे पत्त की दृष्टि को समझने का प्रयत्न करना और उम पत्त की दृष्टि का खंडन करने का हठ रखने की अपेदा किस दृष्टि से उसका कहना सच हो सकता है, यह शोधने का प्रयुत करना सचेप से यही स्याद्वाद है, ऐसा मैं समझता हूँ, म्याद् अर्थात् ऐसा भी हो सकता है' इस विचार को अनुमोदन करनेवाला मत स्याद्-वाद है । सत्यंशोधक मे ऐसी वृत्ति का होना आवश्यक है।

## १० स्याद्वाद की मर्यादाः

स्याद्वाद का अर्थ यह नहीं कि मृतुष्य को किसी भी विषय के सम्बन्ध में किसी भी निश्चय पर पहुँचंना ही नहीं, विक वह तो

१— इसके विशेष विवेचन के छिए देखिए श्री नर्मदाशंकर देवशंकर मेहता का 'दर्शनो के अभ्यास में रखने योग्य मध्यस्थता' सम्बन्धी लेख ( प्रस्थान, पु. द. पृष्ठ ३३१-३३८ )

यह है कि मर्यादित सिद्धान्त को अमर्यादित समझने की भूछ न करना तथा मर्यादा निश्चित करने का प्रयत्न करना।

#### ११ ग्यारह गौनमः

महावीर के उपरेशों का वहुत प्रचार करनेवाले और इनकी अतिशय भिक्त-भाव से सेवा करनेवाले पहले ग्यारह शिष्य थे। वे सभी गौतम गोत्र के बाह्मण थे। ग्यारहो जन विद्वान् और बढ़े-वड़े कुछो के अधिपति थे। सभी तपस्वी निरहंकारी और मुमुजु थे। वेदिति कर्मकांड मे प्रवीण थे। लेकिन उन्होंने यथार्थ ज्ञान से शांति नहीं पाई थी। महावीर् ने उनके संशय मिटाकर उन्हें साधु की रीचा दी थी।

## 'उत्तर कील

#### १. शिष्य शाखाः

महावीर ने जैन धर्म में नई चेतना डाळकर उसकी पुनः प्रतिष्ठा की। उनके उपदेश से जनता पुनः जैन धर्म के प्रति आकृष्ट हुई। सारे देश में फिर से वैराग्य और अहिंसा का नया उवार चढ़ने छगा। वहुतेरे राजाओ, गृहस्थों और स्त्रियों ने संसार त्याग कर संन्यासधर्म प्रहण किया। उनके उपदेश की बदौछत जैन धर्म में मांसाहार सदा के छिए चन्द हुआ। इतना ही नहीं, उसके कारण वैदिक धर्म में भी अहिंसा को परम धर्म माना गर्या और शाकाहार का सिद्धान्त वैष्णवों में बहुत अंश में स्वीकृत हुआ।

#### २. जमालि का मतभेदः

संसार का त्याग करने वालों में उनके जामाता जमालि और पुत्री त्रियदर्शना भी थी। आगे जाकर महावीर से मतभेद होने पर जमालि ने अलग पंथ स्थापित किया। कहा जाता है कि कौशाम्बी के राजा उदयन की माता मृगावती महावीर की परम-भक्त थी। बाद में वह जैन साध्वी हो गई थी। बुद्ध चरित्र में कहा गया है कि उदयन की पटरानी ने बुद्ध का अपमान करने की चेष्टा की थी। हो सकता है कि इस पर से जैनो और बौद्धों के बीच मतपंथ की ईष्ट्री के कारण झगड़े चलते रहे हों।

#### ३. निर्वाण:

्र वर्ष की उम्र तक महावीर ने धर्मापदेश किया, उन्होंने जैन धर्म को नया रूप दिया। उनके समय में पार्श्वनाथ तीर्थंकर का सम्प्रदाय चल रहा था। आगे जाकर महावीर और पार्श्वनाथ के अनुयायियों ने अपने मतभेद मिटाकर जैन धर्म की एक रूप किया था और तब से सभी जैनों ने महावीर को अन्तिम तीर्थंकर के रूप में मान लिया। ७२ वें वर्ष में आश्विन (उत्तर हिन्दुस्तानी कार्तिक) बदी अमावस्या के दिन महावीर का निर्वाण हुआ।

#### ४. जैन सम्प्रदायः

Ì,

महावीर के उपदेश का परिणाम उनके समय में कितना था, यह जानना कठिन है। परन्तु उस सम्प्रदाय ने अपनी नीव हिन्दुम्तान में स्थिर कर रक्खी है। एक समय वैदिकों और जैनों में भारी झगड़े होते थे। लेकिन आज दोनों सम्प्रदायों के बीच किसी प्रकार का बैर भाव नहीं है। इसका कारण यह है कि जैन धर्म के कितने ही तत्व वैदिकों ने—विशेष करके वैद्याव सम्प्रदाय और पीराणिकों ने—इस शान्ति से अपने में समा िखे है और इसी तरह जैनों ने भी देशकाल के अनुसार इतने वैदिक संस्कारों को स्वीकार कर लिया है कि दोनों धर्मों के मानने वालों के बीच प्रकृति या संस्कार का बहुत भेंद अब नहीं रहा। आज तो जैनों को वैदिक बनाने की या वैदिकों को जैन बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। और यदि ऐसा हो भी तो किसी दूसरे वातावरण में प्रवेश करने जैसा भी नहीं लगेगा। तत्वज्ञान समझाने के दोनों के अलग-अलग बाद हैं। लेकिन दोनों का अंतिम निश्चय एक ही प्रकार का है,

साथ ही साधन मार्ग भी। आज का वैदिक धर्म अधिकतर भक्ति मार्गी है। वही हाछ जैन धर्म के हैं। इष्टदेव की अत्यन्त भक्ति द्वारा चित्त शुद्ध करके मनुष्यत्व के सभी उत्तम गुण सम्पादित कर और अन्त मे जनका भी अभिमान त्यागकर आत्मस्वरूप में स्थिर रहना, यह दोनों का ध्येय है। दोनों धर्मों न पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करके ही अपनी जीवन-पद्धति रची है। सांसारिक व्यवहार में आज जैन और वैदिक दिन-दिन निकट सम्पर्क में आते जाते हैं। बहुतेरे स्थानों में दोनो में रोटी-बेटी व्यवहार भी होता है। फिर भी एक दूसरो में धर्म के विषय में अत्यन्त अज्ञान और गैरसमझ भी है। यह तो बहुत कम होता है कि जैन वैदिक धर्म, अवतार, वर्णाश्रम-ज्यवस्था आदि के विषय में कुछ न जानता हो. लेकिन जैन धर्म के तत्त्व, तीर्थंकर इत्यादि की एक वैदिक का कुछ भी न जानना बहुत सामान्य है। यह वांछनीय स्थिति नहीं हैं। सर्व धर्मों और सब शंथो का अवलोकन कर सर्व मतों एवं पंथो के वारे में निवेंर वृत्ति रखकर, प्रत्येक में से सारासार का विचार कर सार को स्वीकार कर असार का त्याग करना यह प्रत्येक मुमुद्ध के लिए आवश्यक है। ऐसा कोई धर्म नहीं है, जिसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्ये इत्यादि को स्वीकार न किया गया हो। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें समय समय पर अशुद्धियों का प्रवेश न हुआ हो। अत जैसे वर्णाश्रम-धर्म का पालन करते हुए भी मिध्याभिमान रखना उचित नहीं है, वैसे ही अपने धर्म का अनुसरण करते हुए भी उसका मिण्याभिमान त्याज्य ही है।

## **टिप्पणियाँ**

#### १. मात्र-भक्तिः

हान और साधुता में श्रेष्ट जगत के महापुरुपों के जीवन-चरित्र देखने से उनके अपने माता-पिता और गुरुजनों के प्रति असीम प्रेम की ओर हमारा ज्यान आकर्पित होता है। ऐसा देखने में नहीं आता कि वचपन में खत्यन्त प्रेम से माता-पिता और गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त नहीं करने वाले महापुरुष हो सके है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महाचीर, ईसा, जानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, सहजानन्द स्वामी, निष्कुछानन्द आदि सव माता-पिता और गुरुजनों को देवता के समान समझने वाले थे। ये सब सत्पुरुप अत्यन्त वैरांय-निष्ट भी थे।

कह मानते हैं कि प्रेम और वैराग्य, होनों परस्पर विरोधी यृत्तियाँ हैं। इस मान्यता के कितने ही भजन हिन्दुम्तान की भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे द्वए मिलते हैं। इस मान्यता के जोश, में सम्प्रदाय-प्रवर्तकों ने प्रेमवृत्ति को नष्ट करने का उपदेश भी कई वार किया है। 'माता-पिता बूठे हैं', 'कुदुम्बीजन सब स्वार्थ के समें हैं' 'किसकी माँ और किसका पिता !' आदि प्रेम-वृत्ति का नाश करने वाली उपदेश-धारा की अपने धर्म अथों में कमी नहीं है। इस उपदेश-धारा के प्रमाव से कई लोग प्रत्यन्त-भिन्त को गौण मानकर परोन्न अवतार अथवा काल्पनिक देवों की जब्न-भिक्त (९५)

का महात्म्य मानकर अथवा भूछभरी वैराग्य भावना से प्रेरित होकर कुटुम्बियों के प्रति निष्ठुर वनते जाते हैं। यावज्जीवन सेवा करते करते प्राण छूट जायं तब भी माता-पिता और गुरु-जनों कें ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता—ऐसे पूजनीय और पवित्र सम्बन्ध को पाप-रूप, वन्धनकारक अथवा स्वार्थ-पूर्ण मानना वड़ी से वड़ी भूछ है। इस भूछ ने हिन्दुस्तान के आध्यात्मिक मार्ग को भी चैतन्य-पूर्ण करने के वदले जड़ बना दिया है। महत्ता को प्राप्त किसी सन्त ने कभी ऐसी भूछ यदि की हो, तो उसे भी इसमें से अलग होना पड़ा है-अपनी भूछ सुधारनी पड़ी है। नैसर्गिक पूज्य भावना, वात्सल्य भावना, मित्रभावना आदि को स्वाभाविक सम्बन्धों में वताना, भूळ से अशक्य हो जाने के कारण उन्हें कृत्रिम रीति से विकसित करना पड़ा है। इसीछिए किसी का देवी में, पाण्डुरंग मे, बाल कृष्ण मे, कन्हैया में, द्वारिकाधीश में, या दत्तात्रेय में मातृ-भाव, पुत्र-भाव, पति-भाव, मित्र-भाव या गुरु-भाव आरोपित करना पड़ा अथवा शिष्य पर पुत्र-भाव वढ़ाना पड़ा है; परन्तु इन भावनाओं के विकास के विना तो किसी की उन्नति हुई नहीं है।

वैराग्य प्रेम का अभाव नहीं है; किन्तु, प्रेम-पात्र छोगों में से सुख की इच्छा का नाश है। उन्हें स्वार्थी समझकर उनका त्याग करने का भाव नहीं, किन्तु उनके सम्बन्ध के अपने स्वार्थी का त्याग और उन्हें सचा सुख पहुँचाने स्वयं की सम्पूर्ण शक्ति का व्यय है। प्राणियों के सम्बन्ध में वैराग्य भावना का यह छक्तण है। लेकिन जड़ सृष्टि के प्रति वैराग्य का धार्य है: इंद्रियों के सुख में अनासकित। पाँचों विषय निजी सुख-दुख के कारण नहीं हैं। ऐसा समझ कर इस विषय में निष्णृह हुए बिना प्रेम-वृत्ति फा विकास होना या आत्मोन्नति होना असम्भव है।

प्रेम तो हो, लेकिन उसमें विवेक न हो तो वह कष्टदायक हो जाता है। जिन पर प्रेम है, उन्हें सच्चा मुख पहुँचाने की इच्छा और फिर उसका भी कभी वियोग होगा ही—इस सत्य को जान-कर उसे स्वीकार करने की तैयारी और प्रेम होने पर भी दूसरे कचं च्यो का पाळन—ये विवेक की निशानियाँ हैं। ऐसे विवेक के अभाव में प्रेम मोह-रूप कहळाएगा।

#### २. वादः

जो परिणाम हमें प्रत्यक्ष रूप में मालूम होते हैं, लेकिन उनके कारण अत्यन्त सूक्मतापूर्ण होने या किन्हीं दूसरे कारणों से प्रत्यक्षे प्रमाण द्वारा निश्चित नहीं किये जा सकते, उन परिणामों को समझाने के लिए कारणों के बारे में जो कल्पनाएँ की जाती हैं, दे वाद (Hypothesis theory) कहलाते हैं। उदाहरणार्थ: हम रोज देखते हैं कि सूर्य की किरणें प्रश्वी तक आती हैं, यह परिणाम हम पर प्रत्यक्ष है। किन्तु ये किरणें करोड़ों मीलों का अन्तर काटकर हमारी आंखों से कैसे टकराती हैं, इतनी तेज किरणें प्रकाशमान वस्तु में ही न रहकर आगे कैसे बढ़ती हैं—इसका कारण हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते। लेकिन, कारण के बिना कार्य नहीं होता, यह विश्वास होने पर हम किसी भी कारण की कल्पना करने का

प्रयत्न करते हैं। जैसे किरण के वारे में 'ईथर' तत्त्व का आन्दोलन प्रकाश के अनुभव और विम्तार के कारण की कल्पना देता हैं। आन्दोळन की ऐसी कल्पना 'वाद' कही जाती है। ये आन्दोळन हैं ही, यह प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता। ऐसी कल्पना जितनी सरस और सब स्थूछ परिणामों को समझाने में ठीक होती है, उतनी ही वह विशेष त्राह्य होती है। परन्तु भिन्न-भिन्न विचारक जब भिन्न-भिन्न कल्पनाएं और वाद रचकर एक ही परिणाम को समझाते हैं, तब इन वादों में मतभेद पैदा हो जाता है। माया-वाद, पुनर्जन्म-वाद आदि ऐसे चाद हैं। ये जीवन और जगत को समझानेवाछी कल्पनाएँ ही हैं, यह नहीं भूछना चाहिए। जिसकी बुद्धि में जो वाद रुचिकर हो उसे स्वीकार कर दोनों को समझ लेने में दोष नहीं है। लेकिन इस वाद को जब प्रमाणित वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है, तब वाद-भेद के कारण झगड़े की प्रवृत्ति आ जाती है। धर्म के विषय में अनेक मत-पंथ अपने वाद को विशेष सय्क्रिक बताने में माथा-पच्ची करते रहते हैं। इतने से ही यदि वे रुक वाते तो ठीक होता; लेकिन जब उन वादों को सिद्धान्त के रूप में मानने पर उससे प्रत्यच धानुभव में आनेवाले परिणामों से भिन्न परिणामों का तर्क-शास्त्र के नियमों से अनुमान निकालकर जीवन का ध्येय, धर्माचार की व्यवस्था, नीति-नियम, भोग तथा संयम की मयीदाओं आदि की रचना की जाती है, तब तो कठिनाइयों का अन्त ही नहीं रहता।

जिज्ञासु को प्रारम्भ में कोई एक वाद स्वीकार तो करना ही यहता है, लेकिन उसे सिद्धांत मानकर अत्याग्रह नहीं रखना

ाहिए। जिस कल्पना पर स्थित होगे, वैसा ही अनुभव भी होगा : नत्त में ऐसा क्षाश्चर्य है। जो व्यक्ति अपने को राजा मानता है उसकी कल्पना इतनी हुढ़ हो जाती है कि वह अपने में राजापन का अनुभव करने छग जाता है। लेकिन कल्पना या चाद का यह साचात्कार सत्य का साचात्कार नहीं है। किसी वाद या कल्पना से भिन्न अनुभव ही सत्य है।

इस तरह विचार करने पर मालूम होगा कि मित्रता का सुख प्रत्यच्च है, वैराख्य की शान्ति प्रत्यच्च है, माता-पिता या गुरु की सेवा का ग्रम परिणाम प्रत्यच्च है, माता-पिता-गुरु आदि को कप्ट देने पर होनेवाछी तिरस्कार-पात्रता प्रत्यक्त है। ऐसा ही भगवान महावीर कहते हैं कि स्वर्ग मुख परोच्च है, मीच्च (मृत्यु के पश्चात् जन्म-रहित अवस्था ) सुख परोच्च है, किन्तु प्रथम ( निर्वासना और निस्पृहता ) का सुख तो प्रत्यच्च है।

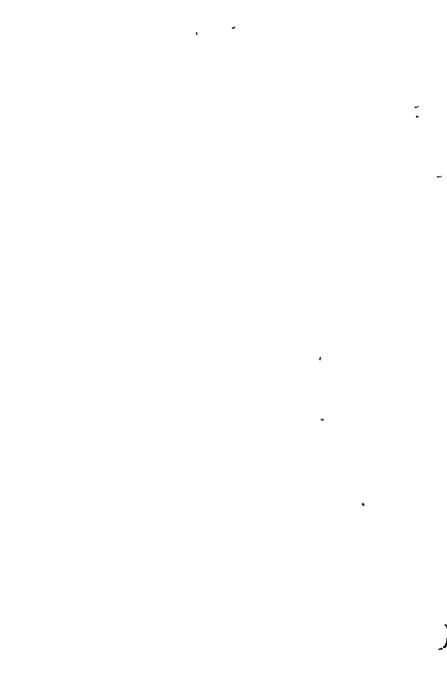

# और महावीर (समालोचना)

# बुद्ध और महावीर

(समालोचना)

१. जन्म-मरण से मुक्तिः

बुद्ध और महावीर आर्य-संतों की प्रकृति के दो भिन्न स्वरूप हैं। संसार में सुख-दुख का सबको जो अनुभव होता है, वह सत्कर्म और दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप ही है, ऐसा स्पष्ट दीख पड़ता है। सुख-दुख के जिन कारणो को ढूँढा नही जा सकता, वे भी किसी काल में हुए कमीं के ही परिणाम हो सकते हैं। मैं न था और न होऊँगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। इस पर से इस जन्म के पहले में कही न कहीं था और मृत्यु के बाद भी मेरा अस्तित्व रहंगा, उस समय भी मैने कर्म किए ही होगे और वे ही मेरे अिस जन्म के सुख-दुख के कारण होने चाहिए। घड़ी का छोछक जिस तरह दायें-वायें झूछता रहता है, उसी तरह मै जन्म और मरण के बीच झूळनेवाला जीव हूँ। कर्म की चाबी से इस लोलक को गति मिछती है और मिछती रहती है। जब तक चावी भरी हुई है तब तक मै इस फेरे से छूट नहीं सकता। अस जन्म-मरण के फेरे की स्थित दुःखकारक है। इसमें कभी-कभी सुख का अनुभव होता है, लेकिन वह अत्यंत चणिक होता है; इतना ही नहीं, वल्कि वही पुन: घका लगने में कारण रूप बनता है और उसका परिणाम दु:ख ही है। मुझे इस दुःख के मार्ग से दृटना ही चाहिए। किसी भी तरह इस चाबी को बन्द करना ही चाहिए। इस तरह की विचार-धारा (१०२)

से प्रेरणा पाकर कई आर्थ-पुरुष जन्म-मरण के फेरे से छूटने के, मोच प्राप्त करने के विविध प्रयस्न करते हैं। जैसे बने वैसे कर्म की चाबी को खत्म करने का ये प्रयत्न करते हैं। आर्थों में से कई एक मुमुज्ज-गण पुनर्जन्म-वाद से उत्तेजित हो मोच की खोज में छगे हैं। ऐसी खोज में जिन्हें .जिस-जिस मार्ग से शांति मिछी-जन्म-मरण का भय दूर हुआ, उन्होंने उस-उस मार्ग का प्रचार किया। इन मार्गों की खोज से अनेक प्रकार के दर्शन-शास्त्र पैदा हुए। महाचीर असी प्रकार की प्रकृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

# २. दुःख से मुक्तिः

वुद्ध की प्रकृति इससे भिन्न है। जन्म से पहले की और मृत्यु के बाद की स्थित की विंता करने की अन्हें उत्प्रुकता नहीं है। यदि जन्म दुःख रूप हो तो भी खिस जन्म के दुःख तो सहन कर छिए गए। पुनर्जन्म होगा तो इस जन्म के युक्त छोर दुःकृत के अनुसार आवेगा इसिंछए यही जन्म भावी जन्म का कहिए या मोच का कहिए, सबका आधार है। इस जन्म को सुधारने पर भावी जन्मों की विंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि इस जन्म को सुधारनेवाले का दूसरा जन्म यदि इससे चुरा खावे तब तो यही कहना होगा कि सत्कर्म का फछ दुःख है। यह माना नहीं जा सकता। अतः इस जीवन के पाँच दुःख ही अनिवाय रूप से शेष रहते हैं: जरा, ज्याधि, मृत्यु, इष्ट-वियोग और अनिष्ट-संयोग। इसके अतिरिक्त तृष्णा के कारण भी सुख-दुःख भोगने में आते हैं। यदि खोज करने जैसा कुछ हो तो इन दुःखों से छूटने का मार्ग हो

सकता है। जगत की सेवा करनी हो तो इसी विषय में करनी चाहिए। इन विचारों से प्रेरणा लेकर इन दुःखों की दवाई या इलाज खोजने के छिए वे निकत पड़े कि इन दु.खों से मुक्त होऊँ और संसार को छुड़ाकर मुखी कहैं। दीर्घ काल तक प्रयत्न करने पर उन्होंने देखा कि पहले पाँच दुःख अनिवार्य हैं। उन्हें सहन करने के छिए मन को बछवान किए विना दूसरा कोई मार्ग नहीं हो सकता; लेकिन दूसरे दुःखो का, उनका तृष्णा से पैदा होने के कारण नाश करना संभव है। यदि दूसरा जन्म लेना पड़ा तो नुष्णा के कारण ही लेना पड़ेगा। मन के चिंतन को सदा के छिए रोका नहीं जा सकता। सद्विषय में न छगने पर वह वासनाओं को एकत्र किया करेगा। इसिटिए इसे सद्विषय में छगाए रखने का प्रयतन करना चाहिए, यही पुरुपार्थ है। इससे सात्विक वृत्ति का सुख और शांति प्रत्यन्त रूप से मिलेगी; दूसरे प्राणियो को सुख मिलेगा; मन रुष्णा में नहीं दौड़ेगा और उससे संसार की सेवा होगी। तृष्णा ही पुनर्जन्म का कारण है, यदि यह बात सत्य है तो मन के वासना-रहित हो जाने पर पुनर्जन्म का डर मानने की जरूरत नहीं रहती। 'भूवं जन्म सृतस्य च' यह वात ठीक हो तो भी सद्विषयों में छगे हुए मन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस जन्म में जो पींच अनिवार्य दुःख हैं उनके अदिरिक्त छठवाँ कोई दुःख दूसरे जन्म में षानेवाला नहीं है। इन दु:खों को सहन करने की आज यदि तैयारी हो तो फिर दूसरे जन्म में भी सहन करने पड़ेंगे, इस चिंता से घवराने की जरूरत नहीं। इसिंछए जन्म-मरण आदि दुःखों का भय छोड़कर मन को शुभ प्रवृत्ति और शुभ विचार आदि में छगा

देना यह शांति का निश्चित मार्ग है। इसी मार्ग को विशेष विस्तार पूर्वक समझा कर बुद्ध ने आर्थ-अष्टां (गक मार्ग का उपदेश किया।

# ३. इच्छावाल ही दुंखी हैं:

जो सुख की इच्छा करते हैं वे ही दुःखी हैं। जो स्वर्ग की वासना रखते हैं, वे ही निष्कारण नरक-यातना भोगते हैं। जो मोच की वासना रखते हैं, वे ही अपने आपको बद्ध पाते हैं। जो दुःख का स्वागत करने को हमेशा तैयार हैं, वे सदा ही शांत हैं। 'जो सतत सद्विचार और सत्कार्य में वल्छीन हैं, ऐसे के छिए यह जन्म आया या दूसरे हजारो जन्म आवें तो भी क्या विता ? न वह पुनर्जन्म की इच्छा रखता है और न उससे डरंता ही है। जो सुखी प्राणियों के प्रति सदा मैत्री-भाव और दुखियों के प्रति करुणा रखता है, पुण्यात्मा को देख आनंदित होता है, और पापियों को सुधार भी न सके तो उनके लिए कम-से-कम दया-भाव या अहिंसा वृत्ति रखता है, उसके लिए संसार में भयानक क्या है ? उसका जीवन संसार के छिए भार-रूप कैसे सम्भव हो सकता है ? इतने पर भी किसी के मन में उसके प्रति मत्सर भावना पैदा हो तो वह उसे व्याधि, मरण, इष्ट-वियोगं तथा अनिष्ट-संयोग के अतिरिक्त दूसरा कौन-सा दुःख दे सकता है ? विचारों की इसी कोई भूमिका पर दृढ़ होकर बुद्ध तथा महावीर ने शांति प्राप्त की।

## ४. सत्यकी जिज्ञासाः

इन दोनों प्रयत्नों में सत्यान्वेषण की आवश्यकता होती ही है। जगत का सत्य-तत्त्व क्या है ? 'मैं-मैं' द्वारा इंस देह के भीतः जो भान हुआ करता है, वह 'मैं' कौन हूँ ? क्या हूँ ? कैसा हूँ ? यह जगत क्या है ? मेरा और जगत का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? उपर लिखी दो प्रकृतियों के अछावा एक तीसरी प्रकृति के कितने ही आर्थों ने सत्य-तत्त्व की खोज का प्रयत्न किया; लेकिन जिस प्रकार बीज को जानने से वृत्त का पूरा ज्ञान नहीं होता अथवा युत्त की जानने से बीज का अनुमान नहीं होता; उसी प्रकार केवल अंतिम सत्य-तत्त्व को जानने से सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती और उत्पर उत्खिखित ( वुद्ध महावीर की ) भूमिका पर भारूद होने के बाद भी सत्य तत्त्व की जिज्ञासा रह जाय तो उससे भी अशांति रह जाती है। सत्य की जानने के बाद भी अंत में ऊपरवाली भूमिका पर दृढ़ होना पड़ता है अथवा उस भूमिका पर दृढ़ होने के बाद भी सत्य की शोध बाकी रह जाती है। लेकिन जैसे वृज्ञ को जाननेवाले मनुष्य को बीज की शोध के छिए केवल फल की ऋतु आने तक के समय की प्रतीचा करनी पड़ती है, वैसे बुद्ध-महावीर की भूमिका पर पहुँचे हुए के छिए सत्य दूर नहीं है।

# ५. निश्चित भूमिकाः

जन्म-मृत्यु के फिरे से मुक्ति चाहने वाले को, हर्ष-शोक से
मुक्ति चाहनेवाले को, आत्मा की शोध करनेवाले को—सबको—
अन्त में, ज्यावहारिक जीवन में ऊपर की भूमिका पर आना ही
पड़ता है। चित्त की शुद्धि, निरहंकार, समस्त वादों-कल्पनाओं में
अनाम्रह, शारीरिक-मानसिक या किसी भी प्रकार के सुख में,

निस्प्रहा, दूसरो पर नैतिक सत्ता चळाने तक की अनिच्छा, जो छोड़ी नहीं जा सकती, ऐसी अपने अधीन रही हुई वस्तु का दूसरे के ळिए अपण, यही शान्ति का मार्ग है, इसी में जगत की सेवा है, प्राणी-मात्र का सुख है, यही उत्कर्ष का उपाय है। जैसे किसी से कहे कि इस-इस रास्ते चले चळो, जहाँ यह रास्ता पूरा होगा, वहाँ वह अपने निश्चित स्थान पर पहुँच जायगा, वैसे ही इस मार्ग पर जाने वाळा सत्य-तत्त्व के पास आ खड़ा रहेगा। अगर कुछ बाकी एहे तो वहाँ के किसी निवासी को पूछ कर विश्वास भर कर लेवे कि सत्य-तत्त्व यही है या नहीं ?

# ६. बुद्ध प्रकृति की विरस्ताः 🕝

लेकिन ऐसे विचारी को जगत पचा नहीं सकता। वादों की या परोच्न की पूजा में प्रविष्ठ हुए बिना, ऐहिक या पारलेकिक किसी भी प्रकार के सुख की आशा के बिना, विरले मनुष्य ही सत्य, सदाचार और सिंद्रचार को छद्य कर उसकी उपासना करते हैं। वादो, पूजाओं कौर आशाओं के ये संस्कार इतने खळवान हो जाते हैं कि बुद्धि को इनके बन्धन से मुक्त करने के पश्चान् भी व्यवहार में इनका बन्धन नहीं छोड़ा जा सकता और ऐसे आदमी का व्यवहार जगत के छिए दृष्टान्त रूप होने से, इन संस्कारों को जगत और भी दृद्धा पूर्वंक अपनाए रहता है।

# ज. वृद्ध-तीर्थंकरवाद् और अवतारवादः

त्राह्मण धर्म मे चौबीस या दंस अवतारों, बौद्धो में चौबीस गुद्धो और जैनो में चौबीस तीर्थंकरों की मान्यता पोणित हुई है।

यह मान्यता सर्वेपथम किसने उत्पन्न की, यह जानना कठिन है लेकिन अवतारचाद तथा वुद्ध-तीर्थंकरचाद में एक भेंद है। वुद्ध य तीर्थंकर के तरीके से ख्याति प्राप्त करनेवाले पुरुष जन्म से ही पूण ईश्वर या मुक्त होते हैं, यह नहीं माना गया। अनेक जन्मों रे साधना करते-करते आया हुआ जीव खन्त में पूर्णता की चरा सीढ़ी पर पहुँच जाता है। और जिस जन्म में इस सीढ़ी प पहुँचता है, उस जन्म में वह बुद्धत्वं या तीर्थकरत्व को पाता है अवतार में जीवपने की या साधक अवस्था की मार्न्यता नहीं है यह तो पहले से ही ईश्वर या मुक्त है और किसी कार्य को करने लिए इरादा-पूर्वक जन्म लेता है, ऐसी कल्पना है। इससे, यह जी नहीं माना जाता, मनुष्य नहीं माना जाता। यह कल्पना भ्रम उत्प करनेवाळी सावित हुई है और इसका चेप थोड़े बहुत अंशो-में बौद्ध और जैन-धर्मों को भी छगा है। इस तरह बुद्ध और महावी के अनुयायी भी वाद तथा परोक्त देवों की पूजा में फँस गए हैं औ जैसे संसार चल रहा था वैसा ही चल रहा है।\*.

<sup>\*</sup> यह सब सर्व प्रकार की भक्ति के प्रति आदर क्रिंस कर के आंश्य से नहीं छिखा गया है। अपने जैसे सामान्य मनुत्यों छिए परावलम्बन से स्वावलंबन की ओर, असत्य से सत्य की ओर अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का क्रममार्ग ही हो सकता है; लेकि ध्येय स्वावलम्बन, सत्य और ज्ञान तक पहुँ चने का होना चाहि और अक्ति का उद्देश्य चित्त-शुद्धि है, यह नहीं भूलना चाहिए।

पूर्व काल में हुए अवतार पुरुष हमारे लिए दीप-गृह के समान हैं। इन की भक्ति का अर्थ है, इनके चित्र का ध्यान। इनकी भक्ति का निषेध हो ही नहीं सकता, परन्तु अवतार जितने प्राचीन हाते हैं, उतना ही उनका माहात्म्य अधिक बढ़ता जाता है। यही भूल होती है। अपने समय के सन्त-पुरुषों की खोज करके उनकी महिमा को समझने की बुद्धि हममें होनी चाहिए। जगत जिस तरह असुर-रहित नहीं है, उसी तरह सन्त-रहित भी नहीं है।

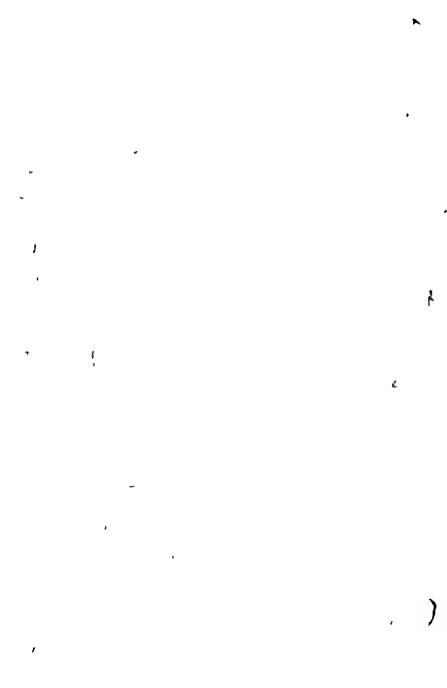

# अहिंसा के नए पहाड़े महावीर का जीवन-धर्म

कि घ. मशरूवाला



[ पहला भाषण पर्यूषण के उपलक्ष्यमें और दूसरा महाबीर जयन्ती के अवसर पर दिया गया है। उपयोगी होते से लेखक की अनुमति-पूर्वक यहाँ उनका हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है। ]

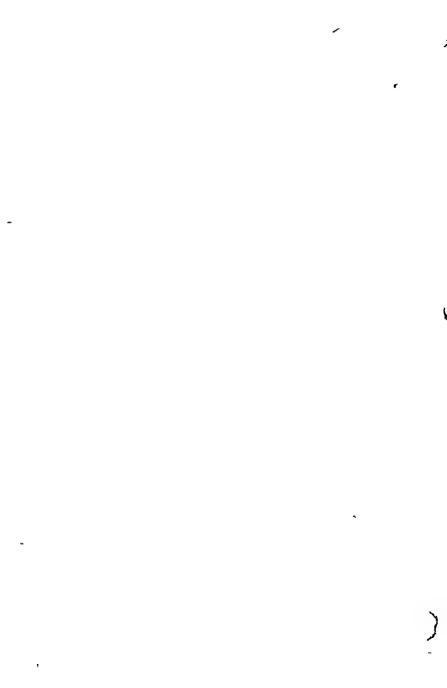

# अहिंसा के नये पहाड़े

# ६. अहिंसा के द्रस्टी :

दुनिया के महान् धर्में।में से तैनोंने अपने धापको अहिंखा के खास संरक्षक (ट्रस्टी) माना है। अहिंसा के कुछ अंगोंफा— खासकर खान-पान के चेत्र में—उन्होंने पड़े जतन से पोषण किया है और अपनी वृत्तियों को इतना कोमछ बना लिया है कि ने किसी जीव के रक्तपात की कल्पना भी नहीं सह सकते। सैकड़ों घरों के संस्कारों के कारण अहिंसा के लिए उनके दिकमें उत्कट आइए हैं और अब उन्हें दलीलें देकर यह समझाने की जरूरत नहीं एही हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है।

#### २. विपरीत घारणाः

दुनिया में, और हिन्दुओं में भी, ऐसी कई जातियाँ हैं जो कहती हैं कि "अहिंसा हमारे समझ में नहीं आती, वह मतुष्य-स्वभाव के विरुद्ध है, वह आत्मधातक सिद्धान्त है। वह शारी-रिक दुर्वछता और मानसिक कायरता को बदानेवाछी है, असका अतिरेक हो गया है;" इत्यादि इत्यादि।

# ३. नई पीढ़ी और हिंसा :

अहिसा की तरफ झुकाव होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि जैनोंपर—खासकर जैनों की नई पीढ़ीपर—इस विचार का असर ही नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि जैनियों की नई पीढ़ी के विचार में "अहिंसा परम धर्म तो है; परन्तु हिंसा के छिए भी कुछ स्थान तो होना ही चाहिए। या फिर मुनियों के लिए खहिंसा की एक मर्यादा होनी चाहिए और संसारी व्यक्तियोंके िष्ट दूसरी होनी चाहिए। खान-पान के चेत्र में भी अहिंसा की पुरानी मर्यादा निवाहना खब असम्भव है।" कई जैनों के अब ऐसे विचार हो गये होंगे। उदाहरण के लिए, जैन डॉक्टर और बीमार होनेवाले कथी जैन व्यक्ति कॉड-छिवर, छिवर तथा दूसरे मौस-जन्य पदार्थी और वैक्सिन, अण्डे आदि का उपयोग करने छगे होंगे। चनका दिछ इतना कड़ा तो हो ही गया होगा। युद्ध जैसे विषयों में जैनियों में, और उन छोगों में जिन्होंने अहिंसा का वरण नहीं किया है, बहुत विचार-भेद होगा, इसमें सन्देह है। दंगा-फसाद या शत्रु की चढ़ाई का सामना भी अहिंसा ही से करने की गांधीजी की सूचना दूसरे छोगोंकी तरह जैनियों को भी अन्यवहार्य और अहिंसा की एकांगी साधनासे जन्मे हुए खब्त के जैसी माल्म होती हो, तो आश्वर्य नहीं। जैन प्रन्थों में से युद्ध-धर्म के लिए अनुकूछ श्रमाण भी खोज-खोजकर पेश किये जाते हैं।

थ. ऐसी स्थिति में अहिंसा का नए सिरे से और जड़-मूळ से धुनःविचार करनेकी हम सबको आवश्यकता है। आजतक जिन छीको में चलकर हम अहिंसा धर्म का विचार और आचार करते आये हैं उन छीकों से निकल कर स्वतंत्र हिंद से विचार और उसके अनुरूप आचार की खोज करने की जरूरत है।

## ५. हिंसा-अहिंसा की जाँच :

इस जमाने में हिंमा-झहिंसा के प्रश्न की जाँच विशेष कर मनुष्यों के परस्पर-व्यवहार के क्षेत्र में करना जकरी है। मनुष्यों का परम्पर-व्यवहार हिंसात्मक, असत्यपूर्ण और अशुद्ध रहे और केवल गुँगे प्राणियों के प्रति व्यवहार तक ही हम अपनी अहिंसा सीमित रक्षें, तो उसमें तारतम्य-मग का दोष होता है। गांधीजी ने आज जिस झहिंसा की साधना का आरम्भ किया है, उसका क्षेत्र मनुष्यों का परस्पर-व्यवहार है।

#### ६. अस्वस्थ मनुष्य-समाजः

सारी दुनिया का मनुष्य-समाज अस्वस्य (वेचैन) हो रहा है। अस अस्वस्थता का कारण प्रकृति का कोश्री महान् कोप नहीं है। शेर या सिंह आदि जंगली जानवरों का उपद्रव एकाएक बढ़ गया हो, ऐसी भी कांई बात नहीं है। वरन् मनुष्य-मनुष्य के परस्पर-व्यवहार के कारण ही आज यह परेशानी है। मनुष्य ही मनुष्य को मारता है, यंत्रणाएँ देता है और अनेक प्रकार से पीड़ा देता है; और इसलिए आज सारा मनुष्य-समाज बहे भारी संकट में आ गया है।

#### ७. शोषण की आगः

युद्ध का दावानल तो सभी प्रत्यत्त देख रहे हैं। परन्तु इस दावानल के नीचे शोषण की आगंधधक रही है। अनेक छोटे मनुष्यों को चूसकर एक बड़ा मनुष्य बनता है और अनेक निर्वल प्रजाओं का चूसकर एक बल्लवान प्रजा हो जाती है तब वे ईषों के कारण एक-दूसरे का खुन बहाने पर उतारू हो जाती हैं। खून बहाने में भी शोषक प्रजा का अपना खून नहीं बहाया जाता, किन्तु छोटे-छोटे दुर्वल लोगों का ही संहार होता है। यदि हम इस भयंकर हिंसा को रोक न सके, तो उवाला हुआ और सौ वार छना हुआ जन्तुहीन पानी और सब प्रकारके संकल्प छोड़ कर के भाष्त किया हुआ आहार और पूरी तरह सावधानी से किया हुआ मोजन भी हमारी अहिंसा को तेजस्वी नहीं बना सकता।

द. इसिक्ट हमें अहिंसा का विचार करने की दिशा ही बदछ देनी चाहिए। युद्धों की हिंसा बन्द करनेका मार्ग हमें सिद्ध करना ही चाहिए।

# ९. युद्ध की स्पर्घा व्यापार:

श्रिस युगके युद्धों का विचार करने से माल्म होगा कि आज के युद्धों के पीछे "तेरे राज्य से मैं अपना राज्य बढ़ाकर दिखाऊँगा," यह पुराने जमाने के राजाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा नहीं है; बिल्क "तुम्हारे व्यापार से हमारा व्यापार बड़ा है," यह प्रजाकीय स्पर्धा है। हरएक व्यापारी और व्यापारी-जाति की यही मुराद है कि जितनी तरह के कारखाने खोले जा सकें उतने खोले, जितने उद्योग बढाये जा सके उतने बढ़ाये, और सारी दुनिया में अपने ही माल की खपत कराये। हरएक ने एक एक वाजार पर कब्जा कर लिया है। यह कहना गलत न होगा कि आज हरएक साम्राज्य इस प्रकार-के ज्यापारियों का संगठन है। प्रत्यन्त लड़ाई भी इस तरह ज्यापार का ही एक विषय हो रही है। कारण लड़ाई का साज-सरंजाम भी उद्योग और कारखाने की ही चीज है और उसके जरिये भी बाजारों पर कब्जा किया जा सकता है। जंगी हवाई जहाज, मोटरें, टैंक, बस आदि सारी चीजें ज्यापार के विषय हैं। उनकी खपत में ज्यापारी का फायदा है। इसलिए लड़ाई शुरू होने से और जारी रहने से भी ज्यापारी को खुशी होती है। उसे ऐसा मालूम होता है कि अच्छी कमाई का मौका हाथ लगा।

# १०. शान्ति के उपासक ही हिंसक:

इस दृष्टि से देखन से मालूम होगा कि आज की हिंसा के पाप के छिये प्रत्यक्त छड़ाई में छड़नेवाले सिपाहियों की अपेक्षा व्यापारी ही अधिक जिम्मेवार हैं। फिर भी आश्चर्य तो यह है कि व्यापारी हमेशा ही स्वभाव से शांति-प्रिय माने जाते हैं। उन्हें रक्तपात, मारपीट आदि बिलकुल नहीं आती। और फिर हमारे देश में तो व्यापारी अधिकतर जैन, वैष्णव या पारसी होते हैं। तीनां शांति के उपासक हैं। जैन और वैष्णव तो 'अहिंसा परम धर्म' की माछा जपने वाले हैं।

# ,११. व्यापार में सुधार :

इसका सीधा अर्थ यह है कि मनुष्य-जाति को खपना व्यापार दुरुस्त करना है। झूठा—हिंसामय, अधर्ममय व्यापार समेट कर सच्चा—अहिंसा का, धर्म का—व्यापार शुरू करना उचित है। जिन उद्योग—व्यापारों से लाम की मात्रा बहुन बढ़ती है, छोटे व्यक्ति और निर्बल प्रजा का शोषण होता है और लड़ाई छिड़े या चलती रहं तो अच्छा, ऐसी इच्छा होती है, उन उद्योग-व्यापारों को बद कर देना चाहिये।

# १२. एक आदमी एक ही घंघा करे:

एक ही मनुष्य का अनेक प्रकार के उद्योग-धन्धे करना अवमें है। मनुष्य अपने निर्वाह के लिए कोई भी एक धंधा खोज ल। अपनी सारी शक्ति और पूंजी उसी में लगा दे। परन एक ही व्यक्ति का जवाहिरात, कपड़ा, लाहा, तल का कोल्हू मोटर और अन्य सवारियों आदि सब प्रकारके उद्योग करना विना अधर्म-कमें के नहीं हो सकता। क्योंकि असमें लोभ की काई मर्थादा नहीं है। और जहाँ लोभ है वहाँ अहिसा सम्भव नहीं है।

# १३. रुपया वांझ है:

सच तो यह है कि रुपया बांझ है। एक रुपया सौ वर्ष तक रख दीजिये, तो भी उस रुपये से दो अन्नियाँ भी पैदा नहीं होंगीं। यदि उस रुपये का उपयोग हम न कर सके और वह दूसरे के हाथ में चला गया, तो भी उसमें उससे दो अन्नियाँ पैदा करने की सिफत नहीं आएगी। लेकिन उस रुपये के बीज खरीद कर उसे वोर्ये या कपास लाकर उसपर मेहनत करके उसे कार्ते या बुनें या कच्चा माल खरीद कर उसमें से कोई उपयोगी पदार्थ बनावें, तो उस मेहनत की कीमत दो आने या चार आने आ सकती है। यह रुपया हमारा अपना माना जाता है, इसिटए हम उसपर ज्याज माँगते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि व्याज देनेवाला अपनी दो आनेकी मेहनत में से थोड़ा-सा हिस्सा हमें दे देता है। हम खुद किसी प्रकार का उद्यम करने के छिए अपने रुपये का अिस्तेमाङ नहीं करते या करने की इच्छा नहीं रखते। कोई मेहनत-मजदूरी करनेवाला किसान, बुनकर, कारीगर आदि न हो, तो हमारा रुपया हमारी तिजोरी में पड़ा रहेगा। राजा या चौर अगर उसे लूट न ले या हमें उसका दान करने की सद्बुद्धि न हो, अथवा हमारे घर में कोई उड़ाऊ छड़का पैदा न हो तो हमारे पुत्र की विधवा और सारे कुळ के नाश के बाद रही हुआ कोई विधवा शायद उसे भँजाकर दुःख की घड़ी में उपयोग कर सकेगी। लेकिन विना मँजाये यह रुपया यदि सौ वर्ष तक तिजोरी में भी पड़ा रहे तो भी उसके सवासोलह आने भी नही होंगे; चल्कि राज्य में परिवर्तन होने से एसकी कीमत घट जाने का सम्भव अछवत्ता रहेगा।

#### १४. रुपये का उपयोग :

सच पृक्तिये तो हम अपना रुपया उपजाऊ काम में न छगा सकें और इस कारण वह पड़ा रहे और लुट जाने या चुराये जाने का डर पैदा करे, अिससे वेहतर यह है कि कोई उद्योगी और ईमानदार कारीगर उसका उपयोग करे और हमें जब जरूरत हो तव हौटा देने का वादा करे। यह हमारे लाभ की वात होगी। क्षपये की रखवाली के छिये वह थोड़ा-सा किराया माँगे याने सोलह आने की जगह पन्द्रह या साढ़े पन्द्रह आने ही छौटाने का वादा करे तो भी अनुचित नहीं कहा जा सकता। किसी जमाने में ऐसा होता भी था। वड़े-वड़े सराफों के यहाँ कोई अमानत रकम रक्खे, तो उसका व्याज देनेके बदले रखताछी के लिए वे वहा लेते थे। आज भी कई संस्थाएँ छोटी-छोटी अमानतों पर व्याज नहीं देतीं और गहने-बरतन सम्हाङने के छिए मेहनताना लेती हैं। कारण यह है कि पैसे, जेवर वगैरह कीमती मानी जानेवाछी चीजें यदि भँजाकर काम में न छायी जायँ और केवछ सम्हाछनी ही पड़ें तो वह एक जञ्जाछ ही समझा जायगा। ऐसा जञ्जाल स्वीकार करनेवाला अपना मेहनताना ले ले, तो कोई ताज्जुब नहीं है। परंतु आज तो आर्थिक रचना की विचित्र कल्पनाओं के कारण जो व्यक्ति हमारे पूँजी की हिफाजत करता है और उसका उपयोग करता है, वह इम से किराया मांगने के बदले मानो उसका उपकार कर रहे हैं, ऐसी भावना से हमें ज्याज देता है। अगर सारा दिन मेहनत करके वह रूपये के माल में अठारह आने की चीज वना ले, तो ऊपर के आनों में से हमें घर वैठे कुछ हिस्सा दे देता है। और हलके-हलके यह व्याज इस तरह बढ़ता जाता है कि मेहनत-मशक्कत करनेवाले को तो एक जून का भोजन भी नहीं मिछ सकता, लेकिन हमें आछीशान मकान, वँगला और शहर के सारे शौक प्राप्त होते हैं।

# १४. व्याज और मुनाफाः

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी: वम्बई के किसी फर्निचर बनानेवाले बढ़ई का उदाहरण छोजिए। अिसमें मुख्य चीजें तो छकड़ी, पाछिश आदि थोड़ा-सा माल और वढ़ई की मेहनत इतनी ही हैं। लेकिन बढ़ई को औजार चाहिए, माळ रखने के <mark>छिए दूकान चाहिए और जवतक मार</mark>ु विकता नहीं है, तबतक खाने के छिए ख़ुराक चाहिए। उसके पास औजारों के छिए पैसा नहीं है। हम अपने बचे हुए पैसे में से उसे ज्याज पर पैसे देते हैं। उसके पास छकड़ी वगैरह खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उसके लिये भी हम उसको व्याजपर पैसे देते हैं। माछ रखने के छिये उसके पास दूकान नहीं है। हम अपने मकान का खाळी हिम्सा उसे किराये पर दे देते हैं। जबतक माळ नहीं विकता, तबतक के छिये उसके पास खाने-पीने का सामान नहीं है। हम उसे व्याज पर पैसे देते हैं। बाद में एक रुपये की छकड़ी वगैरह पर सारा दिन मेहनत करके वह एक कुर्सी बनाता है। हमारे पास अभी बहुत-सा पैसा वाकी है अिस-छिये हमारा जी कुर्सी खरीदने को चाहता है और हम उसकी पाँच रुपये कीमत देने के लिये भी तैयार हो जाते हैं। अर्थात एक रुपये के माल पर चार रुपये की मेहनत की गई, ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु हम यह जानते हैं कि वर्द्ड को सवा या डेट् रुपये से ल्यादा रोजी नहीं पड़ती। तब वाकी के ढाई या पौने तीन रुपये किसे मिले ? स्पष्ट है कि वह सूद, दूकान किराया, खाने-पीने के सामान पर नफा आदि के रूप में हमें वापस मिले। इसका यह अर्थ हुआ कि बढ़ई अगर चार रुपये की मेहनत करे, तो उसमें से पौन

हिस्सा उसे बैठे-ठाले साथीदारों को देना पड़ता है। और फिर इन साथीदारों का हिस्सा सिर्फ नफे में ही होता है, नुकसान में नहीं।

१५. हम इस छाथिंक न्यवस्था के अितने आदी हो गये हैं कि इसमें नामुनासिव क्या है, यही हममें से बहुतेरों के ध्यान में नहीं आता। लेकिन यदि हम सीधा विचार करें तो हमें विदित होगा कि सोने-चाँदी का सिक्का स्वयं वाँझ है। उसमें नफा पैदा करने की शिक्त नहीं है। जो अधिक कीमत मिळती है वह मजदूर की मेहनत की है। इसिछए न्याज के मानी हैं कारीगर या मजदूर की मेहनत में से छिया जानेवाला हिस्सा। अगर यह हिस्सा इतना बड़ा हो कि हम उसकी बदौळत ऐश-आराम में रह सकें और मेहनत करनेवालों को हमेशा तंगी में रहना पड़े, तो उस न्यवस्था में हिंसा होनी ही वाहिए।

१६. इक्केबाले के घोड़े को सिर्फ खुराक ही मिल सकती है। दिन भर की कमाई चाह एक रुपया हो या दस रुपया हो, उसके हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह हमारे देश में मेहनत-मजदूरी करनेवालों को कोरी खुराक ही मिल सकती है। अच्छी फसल या बाजार की तेजी का उसे कोई छाभ नहीं मिलता।

१७. व्यापार का यदि यह आवश्यक छन्पण या परिणाम हो, तो घह व्यापार उस व्यापार को निवाहनेवाछी सामाजिक तथा राजकीय व्यवस्था और आन्तर्राष्ट्रीय नीति तथा देश-रज्ञा की सामग्री, इन सबको हिंसा की ही परम्परा कहना होगा।

# १८. नए पहाडे़ :

ये अहिंसा के नये गुरू या पहाड़े हैं। हमें अपने व्यापार में इनके खाधार पर हिसाब करना सीखना चाहिए। अगर मनुष्य-समाज के व्यवहार में हमने इन्हें दाखिळ नहीं किया तो छोटे-छोटे जीवों की रक्षा की जो हम चिन्ता करते हैं वह, और हमारी सारी दान-वृत्ति अहिंसा का मजाक हो सकता है। कोई ऐसा न समझे कि मै जीवदया को निकम्मी चीज समझता हूँ। वह भी आवश्यक है। उसके छिए जो कुछ किया जा रहा है, उसमें कुछ संशोधन की जरूरत भले ही हो, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है, उसे कम करनेकी सिफारिश नहीं करता। परन्तु मनुष्यों के परस्पर व्यवहार में अहिंसा दाखिळ करने की जरूरत इसकी अपेक्पा कही अधिक महत्त्व की है।

इस दृष्टिसे निम्न प्रकार के व्यक्तिगत निश्चय किये जा सकते हैं:

- १. मनुष्य की हिसा करनेवाछी प्रवृत्तियों या व्यापारों में अपना निजी या धर्मादाय का पैसा न छगाना।
- २. किसी भी व्यापार में मूरुधन पर जिससे दो या ढाई प्रतिशत से अधिक व्याज मिले इतना नफा न लेना।
  - ३. सट्टा और जुआ समान मानना।
- थ. शरीर-परिश्रम करनेवाले व्यक्ति को कर्ज देनेका मौका आवे तो बम्बई जैसे बड़े शहर में जबतक वह कम-से-कम डेड़-रो कपया रोज कमाई न कर सके तवतक उससे व्याज न लेना।

# महावीर का जीवन-धर्म

# १. वर्तमान प्रवृत्तियाः

पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज जैसी जयंतियाँ मनाने के पीछे रहे हुए रहेश्य पर हमें विचार करना चाहिए। आज-कळ हमें बोळने और छिखने का मानो पागलपन हो गया है। बोछने और छिखने के विविध प्रसंग हम हुँदते ही रहते है। जयंतियाँ मनाना भी इसी बीमारी का एक प्रकार है। प्रायः इन प्रवृत्तियों में मुझे किसी भी तरह की गंभीर वृत्ति का अभाव लगा है। मुझे छगता है कि हम इस प्रवृत्ति का आयोजन इसछिए नही करते कि इम जिस महान् पुरुप की जयंती मनाते हैं जनके प्रांत हमारे हृदय में कोई उमंग या प्रेम हो अथवा उन जैसे होने की तीन इच्छा हो, बल्कि विनोद-मनोरंजन करने की इच्छा ही मुख्य होती है। ऐसी समाओं के निमित्त बड़े जुल्स, अच्छे-अच्छे संवाद, संगीत और व्याख्यान सुनने की मिळते हैं, दो घड़ी आनन्द में बीतती हैं, इतना ही फल प्राप्त करने की इच्छा से ऐसी प्रवृत्तियों का आयोजन होता है। इसमें एक वंचना भी होती है। सभा बुळानेवाले और समा में आनेवाले दोनो को यह भी भास होता है कि ऐसी जयंतियाँ मनाने से इम एक महत्त्व का काम करते हैं और चस महापुरुष की योग्य कदर करते हैं।

# जीवन गंभीर है:

यों चाहे मैं गंभीर वृत्ति का मनुष्य न भी होऊँ; लेकिन ऐसे संगों के लिए मेरी वृत्ति अत्यंत गभीर हैं। जीवन को मैं अत्यत भीर वस्तु समझता हूँ और महावीर-जैसे जीवन के साथी पुरुष ो जयती को मैं गभीर प्रसगो में मानता हूँ। मै नहीं जानता कि । प मेरी तुलना कितने अँशों में समझ सकेंगे। लेकिन गांभीर्यं क्या , यह आपको उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयत्न करूँगा । मान ीजिए कि आप बोरसद के सत्याग्रह के समय विचार कर रहे हैं तथवा वावरा (डाकू) के बारे में विचार कर रहे हैं अथवा आपके ार में किसी का बड़ा ऑपरेशन करवाना हो और उसका आप वचार कर रहे हैं। उस समय आपके मन की वृत्ति कितनी गंभीर र्वाती है इसका खयाळ कीजिए। जैसे ये वातें जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं वसे ही ये महापुरुष भी अपने जीवन के साथ जुड़े हुए मालूम होना चाहिए। जैसे उपर्युक्त प्रसंगो में आपको अपने जान-माळ की चिंता होगा वैसे ही इनके सम्बंध में आपको क्षपने जीव की लगनी चाहिए। अतर केवल इतना ही है कि पहले प्रसंगों में कदाचित् घबराहट और खेद होगा और इसमें उनकी जगह जत्साह और साहस। मैं इस वृत्ति को गंभीर वृत्ति कहता हूँ।

# ३. निजी उन्नति जयन्ती का उद्देश्य :

यदि आप इस गभीर वृत्ति से महावीर जयंती मनावें तो उससे आपको लाम होगा। आपको अनुभव होगा कि प्रत्येक जयती पर आप जीवन विकास के मार्ग में एक एक पैर आगे बढ़ाते

हैं। लेकिन ऐसा न हो तो ऐसी जयतियाँ मनाने में मैं किसी तरह का लाभ नहीं देखता। यदि खयाल हो कि जयंती मनाने से श्री पहावीर की किसी तरह कद्र होती है तो वह भूल है। महावीर की कद्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप कद्र न करें तो उससे उनके जीवन का मूल्य घट जाने और कद्र करने से वह क्षिक उन्नत होने से रहा। आप निजी उन्नति के लिए महावीर की उपासना करते हैं और सिर्फ उसीके लिए आपको उनकी जयंती मनानी चाहिए। जीवन को उन्नत बनाने की आपकी उत्कंठा न हो तो जयंती मनाने से कोई हेतु पूरा नहीं होगा।

8. इसलिए मेरी आपसे पार्थना है कि काप यदि यह जयंतीं मनाने की इच्छा रखते हों तो गंभीर भावसे ही मनानें। यदि काप मनोरंजन करने या क्षपने पंथ की वाह-वाह कराने या स्वर्ग का या इस लोक का कोई सुख प्राप्त करने की आशा रखते हों तो वह छोड़ दीजिए। और यदि वे खाशाएँ न छूटें तो जयंती मनाना छोड़ दीजिए और यह मनोरंजन, वाह-वाह या पुण्य किसी दूसरे मार्ग से शाप्त कीजिए।

प्रति एसे गंभीर भाव से आपकी जयंती मनानी हो ती भी बतलाता हूं कि मेरे विचार से वह कैसी मनायी जानी चाहिए। लेकिन इन विचारों में से जितने अनुकृत हों उतने ही आपको लेना है और जो आपके सस्कारोंके अनुकृत न हो, उन्हें होड़ दीजिएगा।

# ६. जयन्ती कौन मनाएँ ?:

ऐसी जयितयाँ केवल उपासकों, भक्तो या जिज्ञासुओंने ही एकत्रित होकर मनानी चाहिए। इसमें वड़ा समारंभ करने, वहुत से लोगों को एकत्रित करने या सब के लिए एक हो तरह का कार्यक्रम रखने की झझट न हो।

# ७. अनुयायी ः

हर एक पंथ में पांच तरह के अनुयायी होते हैं। उपासक, भक्त, जिज्ञासु, पंडित और सामान्य वर्ग । उपासक अर्थात् महावीर के समान अपना जीवन निर्माण करने की, महाबीर के महाक् गुणो को अपने जीवन में उतारने की तीव इच्छा रखनेवाले। भक्त यानी जिनमें महावीर के प्रति इतना प्रेम हो कि उनके लिए जो अपने जान-माल को किसी न किसी तरह उपयोग में लाने की तीव इच्छा रखते हों। ये स्वय महावीर जैसे होने की अभिछापा नहीं करते, लेकिन महावीर को अपने नाथ, मित्र, माता, पिता जैसे समझ उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। जिज्ञासु यानी जैन संप्रदाय के तत्त्वज्ञान को अनुभव मे उतारने की इच्छावाला। पं.डत अर्थात् जैन शास्त्रो का जानकार और समान्य वर्ग यानी जो जीवन में मुखी रहकर कुटुम्ब, धन व्यापार-रोजगार को जीवन के मुख्य खांग मानता है लेकिन जिसे एक ऐसी श्रद्धा है कि ये सब वस्तुएँ महावीर की दिन्य-राकित का आश्रय लेने से स्थिर रहती हैं और चनके पंथ में दान, पुण्य करने से यहां सुखी रह सकते हैं और दूसरा जन्म अच्छा मिलता है।

#### ८. वास्तविक अनुयायी ः

मेरे विचार के अनुसार जगत् की दृष्टि में कोई भी पंथ पंडित भौर सामान्य वर्ग की संख्या के आधार पर हो बहुत-कुछ जोरदार साना जाता है। लेकिन पंथ में जन्म लेकर उसका सदुपयोग करके ध्यपनी उन्नति करनेवाले, देखा जाय तो, दिलसे उपासना करनेवाले ष्टपासक, भक्त या जिज्ञासु ही होते हैं। पंथ का उत्कर्प या पंथ के बाहर के सामान्य मनुष्य-समाज का उत्कर्ष इन तीनों वर्गों के अनुयायियोंसे ही होता है। यह भी होता है कि आगे जाकर यह उपासक, भक्त या जिज्ञासु अपने भाई-वन्युओं से इतना अधिक दृर पड़ जाता है कि वे छोग उसे अपने पथ का माननेको भी तैयार नहीं होते। फिर भी पंथ का पूरा पूरा लाभ उठानेवाले तो इन तीनों वर्गी में ही होते हैं। पारसनाथ के पंथ में जन्म लेकर अपने की और सारे जैनधर्म को ऊँचा उठानेवाले महावीर स्वामी इसी बात के एक उदाहरण हैं। राजचन्द्र का उदाहरण भी कुछ-कुछ ऐसा ही कहा जायगा।

# ६ सर्व-समागम मण्डल :

इन तीन वर्गों के अनुयायियों के लिए जयंतियाँ वरावर सनाना विशेष लाभदायक हो सकता है। ऐसी जयतियाँ मनाने का ढंग तो यही है कि सत्-समागम के मण्डल बनाकर अपने जैसे ही उपासक, मक्त और जिज्ञासुओं के साथ एक-दूसरे की उन्नति के सार्गों पर विचार किया जाय। इनमें उपासक वैठकर महावीर कें जरित्र और गुणोंका विचार करें और उनका अनुकरण करने का मार्ग शोधें, ऐसे कर्म का विचार करें जिनसे इन गुणों का उटय हो। भक्त जमा होकर महावीर का गुणानुवाद करें, उनकी महिमा का विचार करें और उनकी मूर्ति को प्रेम से हृदय में धारण करें। जिज्ञासु ज्ञानी सद्गुरु की खोज करके उनका समागम करें और साधना करें, अथवा खनुभव की हृष्टिसे आपस में तत्त्व चर्चा करें।

# १०. तीनों दर्ग अभिन्न है:

आप यह न मानें कि ये तीनों वर्ग एक दूसरे से विछ्कुछ अलग हैं। सबमें कुछ-कुछ अंशों में तीनों वृत्तियां होगी। लेकिन अपने जीवन के अमुक काछ में प्रत्येक मनुष्य विशेष कर उपासक भक्त या जिज्ञामु होता है।

# ११. वड़े जल्लों में लाभ नहीं :

जयंती मनाने के लिए ऐसे अनुयायियों के छोटे-छोटे मंडक धनाने में हानि नहीं, बिलक छाम है। बड़े भारी मजमों में वृत्तियीं बिखर जाती हैं और बाह्य उपाधियों वह जाती हैं। ऐसे मंडल न बहुत बड़े न बहुत छोटे, एक दूसरे के साथ मेल खावें ऐसे स्वभाव- वाले लगभग एक ही वृत्ति के मनुष्यों के हो तो बहुत लाभ होगा। में आपके सामने यह बात विचार के लिए रखता हूँ कि आप ऐसे घड़े जलसे और जुलूस निकालने के बढ़ले उपासक, भक्त और जिज्ञासु बनें और ऐसी जयतियों के प्रसंग पर छोटे सत्संगी मंडलों की रचना कर इस तरह मनावें कि आपकी ग्रुभ वृत्तियों का उत्कर्ष हो। यदि आप गंभीर रूप से महावीर के अनुयायी हैं तो बड़े जलसों से दूर रहने में आपका छाम है। और यदि वह गांभीर्य न

हो तो मेरी दृष्टि से ऐसी जयंतियों का कोई मूल्य नहीं है और मुझ जैसे मनुष्यों का वुळाकर उल्टा आपका रस-भंग होने की संभावना है।

१२. अन जिस महापुरुप की आप जयंती मना रहे हैं जनके जीवन-विषयक दो-चार विचार प्रस्तुत करता हूं।

# १३. महाचीर की मातृ-भक्तिः

आपका ध्यान में पहले महावीर की मातृ-भिक्त की ओर खींचता हूँ। महावीर के विषय में उनका जीवन-चरित्र छिखनेवाछों ने कहा है कि गभें में हिल्ने-डुल्ने से माता को वेदना होगी इस विचार से वे हिल्ते-डुल्ते तक न थे। इस वात में किव की अतिश-योक्ति होगी लेकिन उनके विवाह आदि प्रसंगों से साफ माल्म होता है कि उनका हृद्य वाल्य-काल से ही मातृ-प्रेम और कोमल मावों से ओत-प्रांत था।

# १४ पर-दुख कातरता या समभावनाः

दूसरों के लिए दुली हुए विना और उनका दुल निवारण करने के लिए दोडकर पहुँचे विना चलता ही नहीं, ऐसा जिनका स्वभाव पड़ गया है ऐसे महावीर, बुद्ध, गांधी या एँड़रूज किसी भी सत्पुरुष का कौद्धिनंबक जीवन देखें तो स्पष्ट मालूम होगा कि इनका बचपन ऐसे कुटुन्व में गुजरा होगा जहाँ स्नेह ही स्नेह भरा होगा और वचपन के बाद का जीवन भी इसी तरह स्नेह से भरा होगा। बन्होंने चेंटवारे के लिए कभी झगडें नहीं किए होगे। अपने और भाई के बच्चों में भेद नहीं माना होगा। संज्ञचित वृत्ति को अप इदय में पीपित नहीं किया होगा। इससे उल्टे जहाँ माता-पिताओं अपने बच्चो का छालन-पालन उन्हें खूब माल-मिठाइयाँ खिलाक और उनके लिए खुले हाथो पैसा उड़ाकर तो किया है लेकिन हर के स्वाभाविक प्रेम से नहीं, जहाँ उन्हें अपने माता-पिता परायो व चरह भासित होते हैं और उनके लिए मन खोलकर हदय की स्व बातें करने का वातावण नहीं है, जहाँ छोटे भाइयों को अपने ब भाइयों से बचने के लिए इस तरह प्रयत्न करने पड़ते हैं मानो उनके दुश्मन ही हो, जहाँ ऐसा अनुभव होता है कि सारे कुटुम्ब सिर्फ स्वार्थ के ही साथी हैं, वहाँ किसी भी तरह के ऊँ वे गुणोव पोषण नहीं होता। ऐसे कुटुम्बोमें से पर-दु:ख भंजक मनुष्य व निकलना कठिन है। कारण कि वहाँ सम-भावना की वृत्ति वहत कुछ कुंठित हो जाती है।

# १५ प्रेम-विरोधी वैराग्यः

; }

71

d

11

1

इस कौदुन्विक प्रेम पर में आज की राष्ट्रीय सम-भावना वे युग में अत्यंत आग्रह-पूर्व क जोर देता हूं। क्योंकि मुझे दिनपर दिन् अधिक से अधिक विश्वास होता जा रहा है कि हमारी हिन्द समाज की निर्वेळता का अपनी छिन्न-भिन्न स्थिति का मूळ कारण हमारे कुदुक्वों में ही है। माता-पिता और पुत्र, भाई-भाई, माई वहन, पति-पत्नी, मित्र-भित्र, सेठ और नौकर के बीच हार्दिक प्रेर हो, यह हिन्दू कुंदुक्व की खाज सामान्य स्थिति नहीं है। हमार्थ

पोपित सारी विचार-सरणी ही इस प्रेम-वृत्ति की विरोधी है। इस

प्रेम-वृत्ति को वैराग्य की विरोधी माना है और वैराग्य-वृत्ति उन्नति कर होने से हमारे कुटुम्ब में रहते हुए भी जान में या अनजान में एक ऐसी वृत्ति का पोपण किया है कि जो वैराग्य-वृत्ति जैसी दीखने पर भी वैराग्य-वृत्ति नहीं, बल्कि प्रेम-प्रतिबन्धक वृत्ति है। इसके परिणाम स्वरूप हम विविध अनर्थकारी भावनाओ का पोपण करते हैं। हम शादी करते हैं और वह भी एक के बाद एक, फिर भी पत्नी पर प्रेम प्रकट करने में शरमाते हैं, प्रत्यच्च प्रकट न होने देनेका प्रयत्न करते हैं और उसे दवाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। हमें वच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें वचपन में प्रेम से सम्बंधित नहीं कर सकते, प्रेम से हॅंसा-खिंहा नहीं सकते, उनपर ममता प्रकट नहीं कर सकते, उनकी यातो में रस नहीं ले सकते। जब वे मौत के पंजे से आ जाते हैं तभी कही हम अपनी प्रम-द्वित पर ढकी हुई शिला को कुछ-कुछ एठने देते हैं और जिस समय धैर्य रखना चाहिए तब धैर्य-हीन प्रेम दिखाते हैं। अपने बाटको का विवाह करने का जिलना भी उत्साह किसी देश के छोगों में हो सकता है, उनकी अपेना हम अधिक उत्साह से अपने वाढकों का विवाह करते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चों का कौटुम्बिक सुख या दम्पति का प्रेम-पूर्ण वर्ताव प्रसन्न मन से नहीं देख सकते। इन सब का परिणाम यह होता है कि कास-वासना की पाशविक-वृत्ति या संसार का मोह कम नहीं होता। लेकिन भावना-हीन कौटुम्बिक-जंजाल ही बढ़ता जाता है जिसमें न ऐक्य होता है, न सुख, न विकास।

# (६. शुष्क ज्ञान की वार्ते :

हमारे मन में भी ऊँच-नीच के भेद, जात-पाँत. खेती-वाड़ी रेश, जन्मभूमि आदि सव भाव हैं और मव का उपयोग करके अपना जीवन चलाते हैं। उनके बढ़ने से हम अपने आपको बढा गानते है, छोगों से लेना पाई-पाई वसूळ करने में वाजार के रुख की चिन्ता करने में, सट्टा खेळने में, जाति-मोज करके वाह-वाह गुष्त करने में, सगीत-गान का आनन्द लूटने में, साधु हो जानेपर कपड़े-रूनं पोथी और भिन्ना एकत्र करने में किसी प्रकार का व्रत. तप या दार किया हा तो उसे जग-जाहिर करने मे, दुनिया के किसी भी देश की दुनियादारी में रची-पची प्रजा के समान हम भी सावधान रहते हैं, फिर भी जब किसी प्राम मे या देश में रहत हैं उसके लिए खपने अथवा चिन्ता करने का प्रसंग आने पर 'समार ही इन झंझटों से क्या जीवन का उद्घार होता है ? ' हमारा नो काध्यात्मिक संस्कृति है ऐसी संसारी बातों से हमारा व्या वया-जन ?' ऐसा तत्वज्ञान पेश कर बैठने है। भाइयों और वहनो, मै आपसे विश्वास तथा आयह-पूर्वक कहता हूँ कि यह केवछ , गुष्क ज्ञान हैं, इससे आपका किसी भी काल में उद्घार नहीं हो उकता ।

# १७. विवक पूर्वक व्यवहार :

धारतव म तो किसी भी मनुष्य के हिए विवाह करने, सः तान ौदा करने, वच्चे को ब्याहने, धन-दौछत का संग्रह करने या आम में या शहर में रहनेका फर्ज नहीं है। लेकिन यदि उसने ऐसे अन्वन्ध किए हों, तो उन सम्बन्धों को विवेक और प्रेम से निवा-हते का फर्ज अवश्य है। विवाह किया यानी बन्धन हो गया। आपका फर्ज हो जाता है कि आप अपनी स्त्री को अपने सुख-दुख की उन्नति और अधोगित की हिस्सेदार बनाकर अपना और उसका दोनों के उद्धार का मार्ग साथ रहकर पार करें। उस स्त्री के यर जाने के वाद, आप जैसे एक पशुके मरजाने के वाद दूसरा पशु अते हैं, वैसे दूसरी छी नहीं छा सकते। यह राम के मार्ग से, बहाबीर के मार्ग से सब साधुपुरुषों के मार्गा से उल्टा है। यह पशुता है, मनुख्यता नहीं है। उस छी को आप दुत्कार नहीं सकते, सार नहीं सकते, उसका त्याग नहीं कर सकते।

### १८. सन्तान के प्रति कर्तव्यः

विषयोपभोग करना आपका फर्ज नहीं है। लेकिन आप घर वसावें और बच्चे हुए कि उनका बग्वन आपको स्वीकार करना ही होगा। जैसे बकरे और मुर्गे-मुर्गी पालनेवाला उनके बच्चों के आधार 'पर ही उनकी कीमत करता है। वैसे ही आपके बच्चे कितने 'पैसे कमाकर लावेंगे इस मावना से आप उनकी ओर नहीं देख सकते। आपका फर्ज यह नहीं है कि आप उनके लिए खूब पैसा खर्च करके उनका पोषण करें या उनके लिए पैसा छोड़कर मरें, लेकिन फर्ज तो यह है कि आप उनका पोषण करें, उनकी शुभ कामनाओं को बढ़ावा दें। जिस संसार में आप लुक्ध हुए हैं उसमें लुक्य होने की वे इच्छा न करें, उसमें से वे आगे बढ़ना चाहें तो यह देखका प्रसन्न हों।

१९. बच्चों के विवाह की आपपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन यदि आप उन्हें ज्याहें तो बहूको छड़की के समान मानने और बच्चों का सुखी संसार देख प्रसन्न होनेका फर्ज अवश्य है।

# २०. सव के हित में ही आपका हित है:

आपको जरूरी दिखाई दे तो आप अपने गाँव या देश को छोड़कर चले जाइये लेकिन आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे अपके गाँव या देश का अहित हो, फिर आपको भले अपने जान-माल की जोखम उठाना पड़े। यदि आपके ग्राम में पानी का दुख हो और आपके छुएँ में बहुत पानी हो तो वह कुआं गाँवको ही सींप देना चाहिए। यदि विदेशी कपड़े के व्यापार सें आपको बहुत लाभ होता हो लेकिन उससे आपके देशको जुकसान पहुँचता हो तो आपको वह व्यापार बद कर देना चाहिए। यदि आपकी शालाएँ स्वतंत्र रखने मे ही देशकाँ हित हो तो चाहे जितना जुकसान उठाकर भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। प्राममें या देश में रहकर उसके प्रति कतंव्यसे विमुख रहनेपर आप परमार्थ साधने की विलक्ष आशा न रखें। जिसे आप परमार्थ की सिद्धि मानेंगे यह परमार्थ नहीं, सिर्फ कल्पना होगी।

# २१. प्रेम रहित साधना व्यर्थ है :

वैराग्य और प्रेम ये दो विरोधी वृत्तियाँ हैं, ऐसा खयाल यि आपका हो तो वह विलक्षक मिथ्या है, यह मैं आपको निश्चयपूर्वक कहता हूँ इस मान्यना ने हमारी प्रजा की उन्नित को रोक दिया है। वह शुष्क और भावना-हीन वन गई है। वह सत्य में मिथ्या और मिथ्या में सत्य देखने छगी है। इससे उल्टे में आपके आगे यह विचार रखता हूँ कि निःम्वार्थ और शुद्ध प्रेम के विना किसी भी मनुष्य की उन्नित होना सभव ही नहीं। यदि आपमे विवेच और वैराग्य न हो तो सन्त-समागम से वह आ सकता है, लेकिन आपका हृद्य प्रेम रहत होगा ता आपका उद्धार चौवीसो तीर्थकर मिछकर भी नहीं कर सकेंगे। प्रेम-रहित हृदय में भगवान की भक्ति भी गहरीं जड़ नहीं जमानी। और भगवान का भक्त नहीं हो, फर भी एक भी जीव को शुद्ध और सच्चे प्रेम स चाहने की आपमे शक्ति हो, तो आप उन्नित के मार्ग पर जा सकत है।

# २२. महाचीर प्रम के अवतार थे:

मैंने एक भी महान् सन्त का चरित्र ऐसा नहीं देखा कि जिसमें माना-पता. बन्धु-गुरू, मित्र-देश जन इत्यादि में से किसी के प्रति भी निःस्वार्थ प्रेम की पराकाष्टा न हो। महानीर को हैश्वर का आठम्बन नहीं था, लेकिन उनके मन में जीव के प्रति प्रेम का प्रवाह वहता था, इसिंछए वे तीर्थकर पद पर जा सके। अजामिल को भी ईश्वर का आठम्बन शायद ही था, लेकिन वह पुत्र पर अपार स्नेह राव सकता था यह देखकर ही सन्तो ने उसके उद्धार की आशा की। यहाँ महावीर और अजामिल की तुल्ना नहीं करनी है। अजामिल को महावीर की योग्यता नहीं छा सकती लेकिन इसका कारण दूसरे प्रकार का पुरुषार्थ, तपश्चर्या खीर पूर्वजीवन की

शुद्धता है. यह स्पष्ट है। लेकिन अजामिल जैसा भी केवल नः स्वार्थ प्रेम के वल से मन्त-कृपा और इच्छा हो हो मृत्यु के पहले शानित् का - नुभव कर सकता है। देव-भक्ति, देशानुराग, भृतद्या की जड पाल-काल में कुदुम्ब में परिपुष्ट हुई प्रेम वृत्ति में है। यही प्रेम अधिक शुद्ध हा और विस्तृत च्रेत्र में फैतं तो दंग-भक्ति, दश-भक्ति भूत-दया अहिंसा में वदल जावगा।

## २३. वैराग्य क्या है ? :

नय वैराग्य क्या है ? वैराग्य अथात् कर्तत्र्य का त्याग अथवा वन्धनो का वर्दस्ती से त्याग अथवा अक च नहीं है। लेकिन वैराग्य यानी स्त्राथ का त्याग, सुखप्राप्ति की इच्छा का त्याग, भोग भोगने की इच्छा का त्याग है।

# २४. महावीर में तीव प्रेम और वैराग्य था:

यदि आप महाजीर स्वामी का जीवन-चरित्र देखेंगे तो उसमें तीव वैराग्य और तीव प्रेम दिखाई देगा। दूसरों के प्रति जूही की तरह कोमनता और अपने प्रति वज्ञ जैसी कठोरता दोनो साथ-साथ देखेंगे। जार इन भावनाओं का पोपण कौदुन्विक वातावरण से हुआ दिखेगा। जैसे इनके कुटुम्ब में माँ-वेटे के बीच प्रेम था, वैसा ही भाई-साई के बीच भी। कहा गया है कि उनके बड़े भाई उन्हें घर में रखने के छिए ही उन्हें राजपाट सौप देने को तैयार थे। भाई के प्रति यह कैसी प्रेम वात्त हैं! मैं आपसे खतःकरण से कहता हूँ कि यदि आपका अपना या अपने पाळकों का अथवा दूसरे इन्होंन

जनों का कल्याण साधना हो तो आप अपने कुटुम्ब का वातावरण प्रेम-युक्त करें। स्वार्थ-यृत्ति, जुद्र-यृत्ति स कुटुम्ब का वातावरण अशुद्ध न व रं।

२५. महावीर दृढ़ निश्चयी और पुरुपार्थी थे :

बाल्य-काळ से ही महावीर में दीख पड़ने वाळी एक दूसरी वृत्ति थी, वह है उनका पराक्रम, पुरुषार्थ और दृढ़ निश्चय । जैन धर्म में ऐसा माना गया है कि चत्रिय ही तीर्थं कर पद के अधिकारी हो सकते हैं। इसका अर्थ मैं यह समझता हू कि तीर्थकर पद के मार्ग पर पुरुपार्थी और शूर पुरुष ही चल सकता है। यह विलक्कल सच बात है कि जहाँ पुरुपार्थ नही वहाँ किसी भी महान् वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। ऐहिक मार्ग या पारमाथिक मार्ग में जो भी महान् वस्तु आपको सिद्ध करनी हो, उसके लिए शूरता और पुरुपार्थ चाहिए ही। शूरता का अर्थ है उस वस्तु के पीछ दूसरा सब छुछ छुर्वान करने की तैयारी। जीना भी उसीके लिए और मरना भी उसीके लिए। पुरुपार्थ अर्थात् उस वस्तुको सिद्ध करने के लिए रात-दिन का प्रयत्न और दूसरो की सहायता की अपेचा न रखना, काऊसग्ग-(कायोत्सर्ग) करके रहना, दिगंवर दशा तक अपरियही हो जाना, उपसर्ग और परीपहों को सहन करना, किसी पर अवलिबत न रहना ये सब निश्चय महावीर में समाए हुए अथक पुरुपार्थ को प्रकट करते हैं। जो गुण सांसारिक जीवन में वड़ा वनने के लिए चाहिए वे ही गुण परमार्थ सिद्ध करने के छिए भी चाहिए। इन गुणों वाला सांसारिक पुरुप वीर कहलाता है। इन्हीं गुणों का पर-मार्थ में उपयोग करने से श्री वर्धमान महावीर कहलाए।

२६. निराशा और कमजोरी से मोश्र नहीं मिळता:

मोत्त के मार्ग पर चलने की इच्छावाला पुरुप अत्यन्त हत निश्चयी, साहसी व पुरुषार्थ मे श्रद्धा रखनेवाला होना चाहिए। इस वात की साची राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर इत्यादि प्रत्येक का जीवन है। उसके बदले हममें आज ऐसी मान्यता घर कर गई है कि सांसारिक कार्यों में अयोग्य सावित होनेवाले मोच के अधिकारी हैं। पुरुपत्व कम हो जाय, स्त्री वद्चळन निकले, व्यापार में घाटा आवे, वेटा मर जाय, छड़ाई में हार हो, राजकारण में शिथिछता आवे तब हमारे देश में मोच्न प्राप्ति को इच्छा उत्पन्न होती है। हम -अपने में उत्पन्न हुई निराशा और कम हुए पुरुषार्थ को अपने वैराग्य की और मुमुद्धता की निशानी मानते हैं। किसी में काम करने का उत्साह न रहे, उकता जाय तव ऐसा मान लेते हैं कि अव उसे संसार की वासना नहीं रही। मैंने सुना है कि बगभंग आन्दोछन् के वाद राजकारण में जब शैथिल्य आ गया था, तव अनेक राज-नीतिज्ञों ने हिमालय का आश्रय लिया था। आज भी राजकारण में रीथिल्य देखकर कई युवकों को हिमाछय में जाने की एचछा करते देखा है। मैं विनय-पूर्वक लेकिन सच-सच बतलाना चाहता हूं कि ईश्वर का मार्ग छोहे के चने चवाने जैसा है। जिनका उत्साह कार हो गया है, पुरुषत्व घट गया है, जीवन से ऊव गए हैं, ऐसे छोग नोच प्राप्त नहीं कर सकते। यह सम्भव है कि कोई किसी दूसरी ाखु को मोच समझकर सन्तोष मान ले, लेकिन उपशम का प्रत्यत पुख उससे दूर है।

२७. अशक्ति नहीं, अनासिनत ही वैराग्य है :

- अपर वैराग्य का एक अर्थ कहा गया। दूसरी तरह समझाऊँ तो वैराग्य यानी संसार का कारोवार चळाने की अशक्ति नहीं, विक शिंक होनेपर भी उसकी निःमारता समझ उसमें रून न लेना, और किसी विशेष सार-रूप वस्तुको इच्छा उत्पन्न होना है। जैसे आप पसारी की दूकान चळाते चळाने बम्बई का बड़ा व्यापार करने छगें और पसारी की दूकान छोड़ दं तो इसका कारण यह नहीं होगा कि आप में पसारी की दूकान चळाने की शक्ति नहीं रही, विक यह होगा कि पसारी की दूकान करते हुए वम्बई के व्यापार से अधिक मुनाफा मालूम हुआ। वैसे ही संमार का काराबार अच्छी तरह चळाते चळाते उसमें कितना सार है यह जानकर आत्मसुख का व्यापार करने के छिए वह छोड़ देने पर जो वैराग्य उत्पन्न होना है वह टिकनेवाला तथा आपकी छोर प्रजा का उन्नित करनेवाळा होता है।

२८ यो महातीर के निन्ने हा गुण गिनायं जा सकते हैं। उन्हें गिनाते वैठू ता रात खतम हा जावेगी। कं लेप में इनना ही कंहता हूं कि गाता के खालहतें अध्याय में जो जो दैवा कम्पत्तियाँ गिनाई हैं उन सम्पत्तियों को प्राप्त क्ए बिना धम के मार्ग पर चढ़ा नहीं जा सकता।

# २९. अहिंसा परम घर्म है:

लेकिन महावीर के सरवन्य में बोछते हुए में अहि। का नाम न लूँ तो आप मुझे भूटा हुआ समझेंग। अहिमा दी गानी जैन धर्म का खास अंग माना गया है। अहिंसा परम धर्म है। इसे सिद्धान्त रूप में वैदिको और वौद्धों ने भी माना है, लेकिन उसे आचरण में उतारनेवाले महावीर ही हैं, यह मान्यता है। जीव का धात न करना इस अर्थ में जैन अहिंसाधर्म को वहुत ही वारीकी में ले गए हैं। इस विपय में नहीं, लेकिन आज की स्थिति देखते हुए 'अहिंसा' शब्द बोलते हुए भी शर्म आती है।

## ३०. आईसा की विकृति :

आज हमारे मन में अहिंसा का अर्थ ऐसा हो गया है जैसे छसे रक्त से रग दिया हो। यदि कही रक्त से मिलता हुआ रंग दिखाई दे तो हम उसे देख नहीं सकते। फिर वह किसी मनुष्य या आणी का घाव हो, मसूर की दाल हो, पके टमाटर हो या लाल नवकोल की शाक हो या तरबूज हो या गाजर हो। इस रंग को दिखाये विना यदि हमारे वर्ताव से कोई मनुष्य पिस-पिस कर मर जाय, हम उसका सर्वस्व छीनकर उसकी हड्डी-पसली चूस लें तो भी हमें ऐसा मान नहीं होता कि हम हिंसा करते हैं। लेकिन यदि कोई गाड़ी के नीचे कुचल जावे अथवा किसी का घाव फूटे या घमन में रक्त देख लें; तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम ग्लानि छे बिना अथवा हुवक आए विना समीप खड़े रह सकें और उसकी देखभाल कर सकें। लेकिन अहिंसा अर्थात् रक्त या रक्त से मिलते रंग की ग्लानि नहीं है, अहिंसा अर्थात् श्रेम या दया है। हिंसा यानी

क्रोध, वैर, निष्ठुरता, निद्यता। जीव का घात न करना-कराना यह तो अहिंसा धर्म का सिर्फ एक अंग है। उसकी पूर्णता नहीं।

#### ३१. निर्भयताः

हम अहिंसा धर्म को प्राप्त कर सकें, उसके पहले तो हमें दूसरे कई गुण प्राप्त करने चाहिए। उनमें से एक मुख्य गुण है निर्भयता। जबतक भय है तबतक अहिंसा धर्म की सिद्धि हो ही नहीं सकती। सर्प को हम मारने न हें, यह ठीक है। यह अहिंसा का एक अंग है। लेकिन हमारी अहिंसा पूर्ण तो तभी कहलावेगी कि जब हम साँप का नाम सुनते ही चौक नहीं पड़ें और साँप की हिंसा किए बिना साँप से रज्ञा करने की हममें शक्ति हो। होष करने की शक्ति होनेपर भी जो होम करता है, वह अहिंसक है। अहिंसा अर्थात् वैर का त्याग। उरनेवाले की अहिंसा, अहिंसा नहीं। जहाँ वैर रखने की शक्ति ही नहीं; वहीं जो अप्रतिकार का बर्ताव होता है, वह अहिंसा नहीं है।

# ३२. खुशामद् अहिंसा नहीं है :

होष करने की, वैर रखने की शक्ति होनी चाहिये इन शब्दों का कोई अनर्थ न किया जाय। इनका अर्थ यह नहीं कि हम दूसरीं के प्रति होष रखने का प्रयत्न करें। हम दूसरों से भयभीत रहते हैं या निर्भय यह हमारा मन अच्छी तरह जानता है और यह भयवृत्ति इम विवेक से और प्रसंगोपात वर्ताव से निकाळ सकते हैं। किसी गोरे साह्व के सामने, किसी अफसर के सामने, किसी पठान के सामने, किसी सिपाही के सामने, चोर के सामने जाते हुए हमारा मन काँप जाता हो, हमारा शरीर मानो सकुचा जाता हो, हमें रास्ता ही न सूझता हो तो यह सव भय की निशानियाँ हैं। हम उपद्रव न करें, उन्हें खुश रखें यह प्रेम या अहिंसा नहीं है। लेकिन वे हम जैसे ही मनुष्य हैं इस विचार से हम अपने में नि संकोचता षढ़ावें, उनकी धाक हमारी मनोवृत्ति तक न पहुंचे, उनके साथ में ,हमें समानता मालूम हो तो हम उनके प्रति अहिंसा वृत्ति रख सकते हैं और प्रसंग आनेपर हद्ता और धीरज रख इसका उपयोग कर सकते हैं। इनमें किसी समय है प-हिंसा होना भी संभव है। लेकिन डरपोक्त वृत्ति की अहिंसा की अपेचा यह हिंसा अच्छी है। सुना है कि कुछ दिन पहले मांडल में जो दंगा हुआ, उसमें बनिए अपने स्त्री-वच्चों को निराधार छोड़कर छिप गए। अहिंसक का वर्ताव ऐसा नहीं होता। इसिंकए अहिंसा का उत्कर्ष होने के पहले हमसें निभयता सानी चाहिए।

# ३३. अमयदान अहिसा है:

अहिंसा धर्म की पराकाष्ठा पर पहुँचनेवाले महावीर खामी की जहिंसा इस प्रकार की थी: वे अपने में सर्प को फूछ की माडा की तरह चठाकर फैंक देने की, दुश्मन को पद्माइ देने की, शिक्त रखते थे। उन्हें गरीबी का भय नहीं था, ठंड-गर्भी का भय नहीं था, विकराल तथा जहरी प्राणियों का भय नहीं था, विलक उन सबको भयभीत करने की शिक्त थी। किन्तु उन्होंने उन सब को अभय दान दिया। अहिंसा का दूसरा अर्थ अभयदान हो सकता है। मेरे पास धन हो तो धन का दान कर सकता हूं, वस्त्र हो तो वस्त्र का दान कर सकता हूं, वस्त्र हो तो वस्त्र का दान कर सकता हूं, विद्या हो तो विद्या का दान कर सकता हूं, वैसे ही मेरे पास अभय हो तो ही मैं अभय दान दे सकता हूँ।

# ३४. तप और उत्सव विरोधी वार्ते हैं:

वाहर से देखने पर जैन समाज की दो बातें घ्यान खींचती
हैं। एक तो उनकी तपित्रयता और दूसरी जुल्स (उत्सव) प्रियता।
ये दोनो विरोधो वाते हैं। जैसे ब्राह्मणवर्म की किसी भी धार्मिक
किया के प्रारंभ में और अन्त में स्नान होता है, वैसे ही माल्म
होता है कि आप छोगों में प्रत्येक क्रिया के साथ उत्सव होता ही
है। आर्थात्मिक उन्नति की दृष्टि से उत्सव—हर प्रसिद्धि के छिए
होनेवाछा कर्म-विन्न रूप है। इससे जिसके छिए उत्सव होता है
उसकी अवनित होती है और उत्सव करनेवाले का कोई लाभ नहीं
होता। जैसे कोई मनुष्य अनाज का खूब गोदाम भरकर रखे और
उपद्रवी छोग उसे तोड़ डालें और अनाज ले तो न जायँ, लेकिन
धूछ में निखेर है; नैसे हो कोई आदमी कठिन तप करे और आप

इसका उत्सव करें अर्थात् उसे उसके तप का छाम नहीं लेने देते, आप भी छाम नहीं उठाते और उस तप को केवछ धूल में मिछा देते हैं। महावीर के जीवन-चरित्र में मेरे पढ़ने में नहीं आया कि उनकी भारी तपश्चर्या के मान में कहीं भी जुलूस निकाछा गया हो। उल्टे ऐसी प्रसिद्धि से वे दूर भागते थे, ऐसी मुझ पर छाप पड़ी है। आप समझ सकेंंगे कि इस पर से जुलूस में भाग लेने कें राथचंद भाई के निमंत्रण को मैं क्यों नहीं स्वीकार कर सका।

## ३५. मेरा विश्वासः

महावीर का—सब ज्ञानी पुरुषों का—जीवन मुझे ऐसे विचारों की ओर ले जाता है। इसका अर्थ यह न करें कि मुझ में ऐसी कोई योग्यता आ गई है, लेकिन इतना विश्वास हो गया है कि कभी भी ऐसी योग्यता प्राप्त किए विना चल नहीं सकता और साथ ही यह श्रद्धा भी है कि सन्तों के अनुप्रह से ऐसी योग्यता प्राप्त करने की मुझ में शक्ति आ जावेगी। इसीलिए इतना कहने का साहस किया है। अन्यथा ये वाक्य तो अनिधकार-पूर्ण ही माने जायेंगे।

#### ३६. उपसंहार :

यह न माना जाय कि इसमें की हरेक वस्तु हरेक के लिए उपयोगी होगी। यह भी न मान लें कि मैंने जो कुछ कहा है वह सब सच ही है। आप पर छागू होती हों उतनी ही वातो पर आप विचार करें। जैनों को छन्य कर इसमें कुछ टीका नैसा जो कहा गया है वह जैनों को ही छागू होता है और दूसरे हिन्दुओं को नहीं, यह न मानें। ब्राह्मण-धर्मी या नैन-धर्मी हम सब एक ही मिट्टी के पुतले हैं। सब में एक ही तरह के अच्छे-चुरे गुण हैं। इससे इतना ही समझें कि आज का प्रसंग नैनों का होने से नैनों को निमित्त मानकर कहा गया है।

जिस मार्ग से महापुरुष गए, उसी मार्ग से जाने की हममें शक्ति उत्पन्न हो।

